# श्रार्यावर्त की महागाथा-3

# भगवान् परशुराम

# कन्हेंयालाल माणिकलाल मुनशी



ं **राजकमल प्रकाशन** दिल्ली बम्बई नई दिल्ली सर्वाधिकार सुरचित प्रथम संस्करण १६४५ द्वितीय आवृत्ति १६४१

मूल्य साढ़े छः रूपये

-गोपीनाथ सेठ द्वारा नवीन प्रेस दिल्ली से सुद्धित । राजकमल पब्लिकेशन्स लिमिटेड बम्बई द्वारा भारतीय विद्या भवन बम्बई के लिए प्रकाशित ।

### प्रस्तावना

सन् १६२१-२२ में महाभारत श्रौर पुराणों से प्रेरणा प्राप्त करके मैंने पौराणिक विषयों पर नाटक लिखना प्रारम्भ किया। उस समय से मेरा सङ्कलप था कि मैं महाभारत के प्रसङ्गों की पूर्व-कथा-कृतियों की एक माला लिखं। इसके लिए जो मैंने थोडा-बहुत श्रभ्यास किया वह नीचे लिखे लेखों में प्रगट किया है।

- १ प्राचीन भारतीय इतिहास के सीमा चिह्न (समालोचक १६२२)
- 2 Mahismati (Indian Antiquary, 1923).
- 3 Early Aryans in Gujarata.
  (Vassanji madhavji Lectures delivered in the University of Bombay, 1938).
- 4 The Legend of Parashurama.

  (Address at the Bhandarkar Oriental Institute Poona, 1944).
- 5 The Aryans of the West Coast (Glory That Was Gurjardesh Vol. I)

पहले चार नाटकों का एक (इसको महाकान्य भाग्य से ही कहा जा सकता है) महानाटक लिखने का सक्कर किया था, उसी के अनुसार १६२२ में 'पुरन्टर पराजय', १६२३ में 'अविभक्त आदमा', १६२४ में 'तप्ण' और १६२६ में 'पुत्र समोवडी' लिखा। १६३२ में इस महानाटक के उपोद्धात के रूप में विश्वरथ नाम से एक उपन्यास लिखा। इसके पश्चात् 'शम्बर कन्या', 'देवे दोधेली', और 'विश्वामित्र ऋषि' यह तीन नाटक लिखे। यह चारों लोपामुद्रा के चारो भागों में प्रगट हुए हैं।

फिर मुक्ते ज्ञात हुन्ना कि नाटक गुजराती पाठकों के लिए सुगम

नहीं है, रुचिकर भी नहीं हैं। क्योंकि 'देवे दीधेली' जैसे नाटको ने भाग्य से पाठकों का ध्यान श्राकृष्ट किया इसलिए इस महानाटक का उत्तरार्ध उपन्यास के रूप मे मैने लिखने का विचार किया। इसको मैने टो भागों मे बांटा—'लोमहर्षिणी' श्रीर 'भगवान परशुराम।'

यह महानाटक चार स्वाभाविक स्कन्धों में विभक्त हुआ है।

### ( प्रथम स्कन्ध )

- (१) देवो श्रोर दानवों मे युद्ध । मानवो के राजा ययाति ने दानवों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से विवाह किया । ययाति इन्द्रासन आस करके खो देता है । दानव श्रोर मानवों की कायरता से शुक्राचार्य उसको छोड़कर चले जाते हैं । श्रपुत्र पिता के लिए पुत्र के समान प्रिय देवयानी उसके साथ चली जाती है । इस प्रकार भृगुश्रो में श्राद्य श्री शुक्राचार्य जी की कथा प्रारम्भ होती है । (पुत्र समीवडी)
- (२) सप्तिषयों के साथ अरुन्धती ने किस प्रकार स्थान प्राप्त किया; आयों के सप्तिसन्धु में आने पर क्या-क्या कठिनाइयां हुई; पित और परनी की तन्मयता का आदर्श संस्कृति रूप से किस प्रकार फैला—इसका दर्शन। (अविभक्त आत्मा)
- (३) नर्मदा के तीर पर बसते हुए शर्याति की राजकन्या सुकन्या सृगुश्रों में श्रेष्ठ च्यवन ऋषि के साथ विवाह करती है। इन्द्र ने च्यवन को भगाया। (पुरन्दर पराजय)

इस स्कन्ध की बस्तु ऋग्वेद काल में भी कथा रूप में थी, इस प्रकार मानव इतिहास के उष:काल में श्रार्थ संस्कृति के दर्शन करने का प्रयत्न इस स्कन्ध में है।

## (द्वितीय स्कन्ध)

इसमें ऋग्वेद काल का प्रारम्भिक दर्शन है जो वास्तविकता से स्रोत-प्रोत है। कुछ-कुछ कथायें तो ऋग्वेद के मंत्रों से ली गई हैं।

(१) श्रायों श्रीर दस्युश्रों में युद्ध चला करता है। तृत्सुश्रों का राजा

दिवोदास दस्युत्रों के राजा शम्बर को मारकर उसका दुर्ग छीन लेता है।

- (२) ऋषि लोपामुद्रा महर्षि अगस्त्य से प्रेम करती है और उसकी वरण कर लेती है।
- (३) तृत्सुस्रों का पुरोहितपद जो वशिष्ठ के पास था वह विश्वामित्र को मिल जाता है।
  - (४) ऋषि विश्वामित्र गायत्री मंत्र का दर्शन करते है।

इसके साथ कुछ पुराणों की कथात्रों का श्राधार भी प्रहण किया गया है।

- (१) भागव ऋचीक नर्मदा तट पर वास करती हुई माहिष्मती की हैहय जाति के राजा महिष्मत को शाप देकर नर्मदा तट से सरस्वती नदी के तट पर छाते हैं, तथा गाधी राजा की कन्या को स्वीकार करते हैं। उससे जमदिन नाम का पुत्र उत्पन्न होता है। मामा और भाष्जे का साथ ही भरण-पोषण होता है।
  - (२) विश्वामित्र श्रीर वशिष्ठ मे वैर-भाव बढता है।
- (३) विश्वामित्र राजपद छोडकर ऋषि बन जाते हे श्रौर ऋषि विश्वा-मित्र नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं।

इन वस्तुश्रों के श्राधार पर 'विश्वरथ', 'शम्बर कन्या', 'देवे दीधेली' श्रीर 'विश्वामित्र ऋषि' की रचना हुई है।

### ( तृतीय स्कन्ध )

ऋग्वेद मे श्राये हुए मुनि वशिष्ठ श्रौर महर्षि विश्वामित्र के मन्त्र जिस समय प्रसिद्ध हुए थे वही वास्तविक ऋग्वेद का काल है। 'लोम-हर्षिणी' उसी समय की कथा है। इसकी रचना का श्राधार निम्न-जिखित है।

- (१) तृत्सुस्रो के राजा सुदास का पुरोहितपद विश्वामित्र से वशिष्ठे से सेते हैं।
  - (२) वशिष्ठ की प्रेरणा से सुदास का विश्वामित्र से प्रेरित दशराज

के साथ जो युद्ध प्रारम्भ होता है उसको दाशराज कहा जाता है।

- (३) विश्वामित्र स्रार्थ स्रौर दम्युत्रों के भेद का विवेचन कर रहे थे। उत्थर विश्व मुनि स्रार्थों की सनातन सुद्धि स्रौर विद्या के प्रतिनिधि थे।
- (४) श्रजीगर्त के पुत्र शुन शेप का नरमेध हो रहा था। उसमें विधा-मित्र ने श्रडचन डाल दी। यह प्रसङ्ग एतरेय बाह्यणों में भी मिलता है।
- (१) राजा सुदास की सहायता के लिए जो वीतहब्य थे व पुराणों में निर्दिष्ट नर्मटा तट के हैह्य तालजंघ जाति के लोग ही थे। पुराणों में किसी भी स्थान पर परशुराम के बालकपन की कथा नहीं श्राई।

श्रागामी स्कन्ध में परशुराम के बालकपन का वर्णन किया। गया है।

## ( चतुर्थ स्कन्ध )

- (१) इसमें परशुराम का जीवन आ जाता है। इसकी कथा इमने पुराणों से जी है। ऋग्वैदिक काज और बाह्मणों में निर्दिष्ट समय में जो व्यवधान पढ जाता है उसी समय की यह कथा है।
- (२) इसके उपसंहार रूप में 'तर्पण' लिखा गया है जिसमें श्रोर्व अधि परशुराम के पास से जामदान्यास प्राप्त करते हैं। इसमें शुका-चार्य से सगर राजा तक कथाश्रों का चार स्कन्धों में समावेश हुआ है। इन महानाटकों के लिए जो श्राधार प्राप्त हुए हैं उनमें से कुछ तो श्री दुर्गाशङ्कर शास्त्रीजी से प्राप्त टिप्पणियों में श्रीर कुछ मेरे उपर्युक्त संशोधनात्मक लेखों में प्राप्त हो सकेंगे। यह पुराण-कथा एक श्रवाचीन उपन्यासकार के पिछले २४ वर्षों के प्रयत्नों का फल है। महाभारत, रामायण श्रीर भागवत के रचयिताश्रों ने पुष्कक कालपिनक सामग्री प्रस्तुत कर दी है। किन्तु श्रव पिछली शताब्दियों ने इस पर श्रापनी मोहर लगा दो है। मैंने जो सामग्री प्रस्तुत की है उसको कई लोग श्रवम्य मानेंगे।

किन्तु मेरे सामने तो एक ही प्रश्न था—वैदिक श्रीर पौराशिक समय का दिग्दर्शन कराना। इस स्वनिर्धारित कर्तंच्य के लिए सामग्री की खोज मे मैने यथासाध्य ऋग्वेद श्रौर पुराण की सहायता ली है। इन महा-नाटको की रचना मेरी स्वतन्त्र कलाकृति है, मानव जीवन के मेरे श्रादर्श श्रौर सजनशक्ति ने इनका निर्माण किया है। ११२२ से ११४४ तक २३ वर्ष में यह महानाटक पूर्ण हो गए है। प्रचण्ड मानवो के प्रचण्ड प्रसङ्गो के मेरे स्वप्न इनमे समाविष्ट हैं।

वशिष्ठ श्ररुन्धती के उद्गार, शम्बर कन्या श्रीर विश्वरथ का प्रेम, लोपासुद्रा का प्रेम, परशुराम की बालचेष्टा, विश्वामित्र का श्रभय संशोधन श्रीर परशुराम के कितने ही जीवन प्रसङ्ग मेरे इन नाटकों में सफल हुए हैं, श्रिधक चमत्कृत हुए हैं ऐसा मैं मानता हूँ।

शुक्राचार्य से श्रीर्व तक श्रविच्छित्र धारा इनमे बह रही है। इस प्रकार की गगनस्पर्शी मानवता सनातन श्रार्य संस्कृति का सहारा लिये बिना पूर्ण नहीं हो सकती। श्रार्यत्व श्रीर श्रार्यावर्त इसके द्वारा मुक्ते दोनो के दर्शन हुए हैं।

मुक्त पर यह श्राचेप किया जा सकता है कि इन महानाटको मे मैंने जो मृगुवंश के महापुरुषों का चित्रण किया है, वह इसिलए कि मैं स्वयं भड़ोंच का भागंव बाह्मण हूँ। सम्भव है कि कुछ गुजराती लोग ऐसा सममें। किन्तु विवेचनशील लोग मानेंगे कि वैदिक काल में मृगुवंश एक महाप्रचण्ड शक्ति था। शुक्राचार्य, देवयानी, च्यवन, सुकन्या, सत्यवती श्रीर रेखुका, ऋचीक, जमदिन, शुनःशेप, परशुराम श्रीर कि चायमान श्रीवें श्रीर भार्कण्डेय यह महाप्रतापी व्यक्ति थे। भागंव लोगों का स्थान-स्थान पर उल्लेख है। महाभारत तो भागंवों के वर्णन से भरा पड़ा है। डाक्टर सुखतनकर ने कहा है कि ऋषियों में यदि कोई ईश्वर का श्रवतार स्वीकृत हुआ है तो वह केवल भगवान परशुराम थे। हिमालय में निर्मित परशुराम-श्रङ्ग से लेकर त्रावनकोर तक के स्थान इनके पुण्य स्मरणों से श्रिद्धत हैं, सम्पूर्ण महाभारत इनके प्रताप से ज्वलन्त हो उटा है।

वर्षों बीते मैंने परशुराम पर एक लेख जिखा था, उसीको यहाँ

उद्धत कर रहा हूं । इसमे परशुराम के सम्बन्ध में नई खोज है-

श्रार्य-जीवन का प्रातःकाल था। श्रार्थों की मुख्य जातियों पंजाब में निवास कर रही थीं। कितनी ही जातियों ने श्रागे बढ़कर गङ्गा और यमुना के किनारे राज्य स्थापन कर लिये थे। दूसरी जातियों ने मथुरा के प्रदेश को छोड़कर नर्मदा के तीर पर श्रपने श्रावास बना लिये थे। धीरे-धीरे इस देश के श्रसल निवासी नाग, दस्यु, दैश्य पीछे हटते जा रहे थे। सरस्वती श्रीर इषद्वती का प्रदेश जो श्राजकल सरहिंद जिले के श्रास-पास है, श्रार्य-जीवन का केन्द्र स्थान था। यही वाम्तिक धार्यावर्त था। श्रार्यों की पवित्र भूभि में जहाँ यदु और पुरु, भरत और तृत्सु, तुर्वसु, श्रजु श्रीर दृष्ण, जह्नु और भृण जातियाँ निवास कर रही थीं, वहाँ श्रार्य संस्कार श्रीर धर्म के संस्थापक महिष् वशिष्ठ और विश्वामिन्न, जमदिन श्रीर श्रिकरा, गोतम श्रीर करव के श्राश्रमों से निकलती दिन्य श्रवाश्रों की ध्विन श्रार्यों की उत्कृष्ट श्रारमा को शब्दों में व्यक्त कर रही थी।

इस भूमि में जो राजा लोग सत्ता भोगते थे वे चक्रवर्ती, जो तप करते थे वे ऋषि और जिन्होंने ऋचाश्रों का उच्चारण किया था वे मन्त्र दृष्टा, प्रचलित प्रथाश्रों का स्तर ऊँचा करते थे। जो संस्कार प्रगट हुए वे सब धर्म-कर्म के मूल थे। श्रीर उधर वाराणसी के तट में नर्मदा के तट तक फैलां हुई दूसरी शार्य जातियाँ युद्ध करती, राज्य स्थापन करती हुई श्रागे बद रही थीं। फिर प्रेरणा के खिए, उत्तेजना श्रीर शान्ति के लिए श्रार्यावर्त की श्रोर खोटती थीं।

इस श्रायांवर्त में रहने वाले ऋषियों में श्रेष्ठ श्रीर सुसंस्कृत भरत जाति के विश्वामित्र थे। वे ऋग्वेद की मुख्य ऋषाश्रों के कर्ता भी थे, तथा पुरु श्रीर तृत्सु जाति के युद्ध में एक-दूसरे के सामने कभी-कभी भाग लेते थे। संस्कार श्रीर पवित्रता में जो हैर-फेर कर सकते थे ऐसे तो केवल-मात्र वशिष्ठ मुनि ही थे।

विश्वामित्र के पिता गाधिन् (गाधी) जन्दु कुल के थे। एक बार

उनके घर भृगु जाति श्रौर काव्य कुल के श्रौर्व ऋचीक श्राये। ऋचीक ने हज़ार रयाम वर्ण के घोडे गाधी को देकर प्रसन्न किया श्रौर उसकी पुत्री सरस्वती के साथ विवाह किया। जिन भृगुश्रो के नेता ऋचीक थे वे श्राग्निप्जक भी थे। वे मन्त्र-यन्त्र विद्या में कुशल माने जाते थे। श्रथवैवेद पर उनका श्रधिकार था, श्रौर उनमें से श्रग्नि ने श्राग्नि उत्पन्न की ऐसा उनका दावा था।

उनमें एक पूर्वज किव उशनस् (शुक्राचार्य) श्रनार्य जाति के श्रादि गुरु थे। वे पुरु, यदु, श्रनु, दृह्यु श्रीर तुर्वसु इन पांच जातियों के मूल पुरुष माने जाने वाले ययाति राजा के श्वसुर भी थे। उनके श्राचार-विचार श्रार्यावर्त की दृष्टि में विश्वामित्र श्रीर विश्वष्ठ के समान शुद्ध नहीं थे। परन्तु यह श्रार्यावर्त के बाहर जहां श्रायों के संस्कार बहुत शुद्ध नहीं थे वहां श्रनार्यों के साथ सम्बन्ध भी करने लगे थे। वहां भृगुश्रों का धार्मिक बल बहुत दृद्ध था।

यह मृगु गुरुश्रों की पद्वी ही नहीं श्रलंकृत करते थे, श्रिपतु यह खोग महान् योद्धा भी थे, श्रीर श्रार्यावर्त में बसने वाली बहुत-सी श्रार्य जातियों के समान सम्मुख युद्ध करते थे। यह तुर्वसु श्रीर दुद्ध जाति के सहायक थे। पक्थ श्रीर शार्यातों के यह शिष्य थे। यही कारण है कि श्रार्यावर्त के सांस्कारिक जीवन में उनको उच्च स्थान प्राप्त था। किन्तु उनके राजकीय जीवन में तो भागवों का ही श्रनन्य स्थान था। गावों के जामाता ऋचीक श्रीर सरस्वती से जमदिग्न उत्पन्न हुए। जमदिग्न श्रीर विश्वामित्र ने साथ ही जन्म लिया श्रीर साथ ही उनका पालन-पोषण हुश्रा। इन भाव्जे श्रीर मामा ने श्रार्यावर्त के ऊँचे श्रार्थ संस्कार प्राप्त किये। ऋग्वेद में एक ही ऋचा के संयुक्त मन्त्रदृष्टा जमदिग्न श्रीर विश्वामित्र दोनों ही है।

किन्तु ऋचीक श्रीर्व की महान् सत्ता श्रीर प्रभाव श्रायांवर्त के बाहर भी था। सिन्धु से भागीरथी तक, महुरा से नर्मदा तक उनका बील-बाला था। ऋचीक ऋषि के श्रात्मज जमदिग्न सार्व्विक वृत्ति के थे।

पिता के देवलोक जाने पर जमदिन इच्चाकू वंश की राजकन्या रेणुका के साथ विवाह करके निर्मल श्रीर सांस्कारिक जीवन बिताने लगे। उनके चार या पांच पुत्र हुए, उनमें सबसे छोटे परश्रुराम थे। ज्ञात होता है परश्राम का जन्म वैशाख शुक्क तृतीया के दिन हुआ था। वे सर्वशास्त्र सम्पन्न थे। उनकी नसो में जगद्विजयी श्रानिपूजक भूगुत्रों का प्रतापी रुधिर वह रहा था। श्रीर ऋचीक ने सहस्रार्ज न-जैसी द्वारा श्राहत भयानक युद्ध में भाग लेकर शौर्य श्रीर महत्वाकांचा की प्राप्त किया. श्रीर उन्हीं से पोषित परशुराम ने विश्वामित्र श्रीर जमदिग्न की गोद मे सरस्वती और हषद्वती के तीर पर जीवन की सफलता प्राप्त की-जहां पर वाणी की शब्दि के समान जीवन की संस्कारिता भी प्रिय समभी जाती थी. जहां साम्राज्यों के सिंहासन के सामने ऋषित्व ऊँचा समका जाना था, श्रीर जहां श्रार्थ संस्कारों की रचा जीवन की सफजता थी। इस युवक की पहली परीचा पिता ने ली। परशुराम की मां के रुधिर में हच्वाकश्रों की स्वच्छन्दता थी। उसने श्रायों के निर्मित नीति-पन्थ का मान त्याग किया। मृतिकावती के राजा चित्ररथ पर वह श्रासक्त हो गई। इस अपराध को उस समय के आर्य प्रत्यों के समान जमदन्नि ने भी श्रहस्य सममा। जमदिग्न ने श्रपने पुत्रों की श्राज्ञा दी कि माता का वध करो । बढ़े भाइयों ने पिता की श्राज्ञा को स्वीकार नहीं किया । परशुराम के हृदय में पिता की श्राज्ञा श्रीर साता की शृद्धि की भावना मातृ-स्नेह से भी कहीं ऊँची थी। उसने पिता की माजा को स्वीकार करके माता का सिर काट डाला।

इस समय मधुरा से नर्मदा तक के प्रदेश में जिन श्रायों का श्रधिक प्रभाव था उनका नृपति था हैहय जाति का स्वामी सहस्रार्जुन । उसका नाम श्रजुन कार्तवीर्य भी था । इस स्थान का नाम श्रन्प देश था । श्रन्प देश की सीमा पूर्व में चर्मध्वती (चम्बल), पश्चिम में समुद्र, दक्षिण में नर्मदा श्रीर उत्तर में श्रानर्त (उत्तर गुजरात) देश तक थी । महिष्मती नगरी भड़ोच से दस-बारह मील पूर्व, पश्चिम मे रेवा के तट पर होगी, ऐसा श्रनुमान किया जा सकता है।

सहस्रार्ज न की दुर्जय सत्ता से श्रसत्ती निवासी नाग जाति के लोग कांपते थे, उसकी पोतवाहिनी से रावण तक डरता था।

अनूप देश में पहले से ही भूगु लोग आकर बस गए थे। इस कारण प्रारम्भ में हैहयो और भूगुओं में मित्रता थी। लेकिन जैसा सहस्रार्ज न का प्रताप था वैसा ही उसमें अभिमान भी था। इस प्रकार अनेक जाति वाले और महान् साम्राज्य के धनी सहस्रार्ज न को छोटे-छोटे राजाओं की जहां कोई चिन्ता नहीं थी वहां वह तपस्वी महात्माओं की भी परवाह नहीं करता था। उनके संस्कार के लिए भी उसके हृदय में मान न था। अपने राज्य में रहने वाले भूगुओं के प्रति उसका तिर-इकार बढता जाता था।

मथुरा से श्रार्यावर्त थोडी दूर था। उसने वशिष्ठ का श्राश्रम जला दिया, मृगुत्रो की गाये लूट ली, श्रार्यावर्त मे चारो दिशाश्रो के श्राश्रम छित्र-भिन्न हो गए। किसी को यह ध्यान भी न था कि श्रार्य जाति का एक राजा ब्रह्मवर्त की यह दशा कर देगा।

एक दिन परशुराम पिता के आश्रम में आये; आश्रम मे आर्जु न के द्वारा किये गए विश्वस का देखा। ऋषिगण कही भी दिखलाई न दिए; गायें श्रदश्य हो गई थीं, पर्णंकुटियां जल रही थी। परशुराम ने इसका कारण समक लिया। उन्होंने सहस्तार्जु न का पीछा करके उसे मार हाला। हैहय लोग बदला लेने के लिए बेचैन हो उठे और परशुराम की श्रमुपिंश्यित मे हैहय लोगों ने जमदिग्न को मार दिया। जब परशुराम ने श्रमुने सतोगुणी पिता को मरा हुआ देखा तब उसके हृद्य में क्रोध की प्रचण्ड ज्वाला धधक उठी।

परशुराम के गर्जन से श्रार्यावर्त के त्रस्त योद्धात्रों में जीवन संचरित हुश्रा। नर्मदा से सिन्धु तक भृगु लोग खून के प्यासे बन बेंठे। क्रुद्ध श्रार्यावर्त की मूर्ति के समान यह वीर हैहयों के पीछे पड गया, स्थलन्त पन्चक चेत्र में दैहयों के रुधिर से पांच सरोवर भर दिये, महिष्मती नगरी पर श्रिधकार कर लिया श्रोर पिता का श्राह सहस्वार्ज न के पुत्रों के रुधिर से किया।

मानो ज्वालामुखी पर्वत फट गया हो इस प्रकार आर्य योद्धाओं ने परशुराम के नेतृत्व में संगठित होकर युद्ध किया। इस विजयी सेनानी के पीछे आते हुए आर्थावर्त के ऋषियों ने आर्थ संस्कार, आचार-विचार चारो दिशाओं में प्रसारित कर दिए। आगे बढ़ती हुई आर्थ जातियों ने, जो मानृभूमि में दूर होने के कारण आर्थ संस्कारों को भूजती जा रही थी, फिर आर्थ संस्कृति को अपनाया। परशुराम के प्रताप के आगे हिमालय से नर्मदा तक के राज्यों में उथबा-पुथल मच गई। बहुत-सी जातियाँ मष्ट होकर आर्थों की विजयिमी जातियों में मिल गई।

महाभारत के युद्ध के समय जो राज्य थे उनका बीज इस समय, बोया गया। परशुराम की युद्ध की परम्परा से इक्कीस बार चुत्रिय-विद्दीन आर्यों की संस्कृति सम्पूर्ण प्रदेश में इस प्रकार फैल गई कि एक महान् आर्यावर्त की कल्पना की जा सकती थी। उसकी सीमा सरस्वती और हषद्वती नहीं किन्तु हिमाखय से नर्मदा तक गिननी चाहिए। इतज्ञ होकर आर्यों ने इस बीर को ईश्वर का अवतार मानकर सदा के लिए देव मन्दिर में प्रतिष्ठित कर दिया। इसने नर्मदा के उत्तर में आर्य सत्ता प्रतिष्ठित करके सम्पूर्ण देश को नया जीवन, नई संस्कृति और नई एकता प्रदान की, और स्वयं अन्प देश में आकर रहने लगा। पुरायों में किसा है कि परशुराम ने कश्यप को प्रथ्वी दान में दी, और उनसे समुद्ध के पास अपरांदक देश मांगकर अपना निवास बनाया।

सहस्वार्श्वन का को अनूप देश था उसका बहुत-सा भाग—सम्भात के अस्तात से सोपारा तक नदी के किनारे का देश—शूर्पारक देश माना काता है। इस शूर्पारक का सुख्य स्थान खुगुतीर्थ था जिसका पीछे से खुगुकच्छ (भड़ोंच) नाम पड़ गया है। जामदग्नेयतीर्थ नर्मदा के सक्तम से आगे परशुराम का चेत्र अभी तक है। और एक चेत्र है नासिक के त्रागे, जिसका अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है। शूर्पारक नाम श्राज भी सोपारा से मालूम होता है।

जिम समय धर्मराज बनवास जाने के लिए निकले तब वे इन तीथों में घूमते रहे, श्रीर राजा जामद्ग्नेय के स्मरण को ताजा करके पवित्र हुए। महाभारत के युद्धकाल तक परशुराम के वंशज श्रीर शिष्य युद्ध-कला में इतने प्रवीण माने जाते थे कि बड़े-बड़े वीर उनसे शिचा प्राप्त करके श्रपने श्राप को गौरवान्वित समस्रते थे। परशुराम के परचात् कई शताब्दी तक श्रामों के जीवन में ज्वलन्त उत्साह बना रहा। वे लोग विजेता के रूप में चारो तरफ घूमते रहे। श्रपना राज्य स्थापन करना तथा श्रार्थ संस्कृति का प्रचार, ये दोनो लच्य निरन्तर उनके सामने रहे। उनमे संसार, व्यवहार, राज्याधिकार की श्रानयन्त्रित मानवीय प्रतापी ज्योति जगमगाती रहती थी। उस समय उनका श्रादर्श भिन्न था किन्तु उस श्रादर्श को जिसने ईश्वर के श्रवतार में मूर्तिमान किया वे परशुराम थे।

परश्चराम महर्षि थे तथा उच्च संस्कृति के प्रतिनिधि भी थे और बली, भयंकर, दुर्जेय, प्रतापी और दृढ विजेता थे। कृष्ण पूजा के समय पहले के हिन्दू लेखकों की कल्पना-शक्ति भूतकाल के पट पर चित्रित चित्रिय-विहीन करने वाले परशुराम की महत्ता के गुण की दासी थी। जिस प्रकार श्रीकृष्ण ने श्रार्यावर्त के जीवन और साहित्य में उदात और श्रपूर्व स्थान प्राप्त किया वैशा ही गौरव ईसा सम्बत् से चौथी, पांचवीं सदी पहले परशुराम ने भी प्राप्त किया था। इसके परचात देश से शौर्य का नाश हो गया। जब विलासिता बढ़ी, जब तत्वज्ञान का प्रचार हुआ, भक्ति मार्ग का प्रचार हुआ, तब वह स्थान श्रीकृष्ण को मिला; तब वह मनुष्य से विष्णु बन गया, योद्धा से ईश्वर बन गया, शासक से योगीन्द्र बना, विलासी से बाल-श्रक्षचारी गिना गया। तब ईश्वर का श्राठवां श्रवतार वेदश्यास कृष्ण द्वे पायन के रूप में हुआ, वासुदेव कृष्ण के रूप में नहीं।

श्रायों की करूपना-शक्ति इस वीर जामदम्नेय से इतनी प्रभावित हुई कि अनेक गुण, लक्ष्ण और पराक्रम के स्थान परशुराम माने गए। वह विश्वामित्र ऋषि की बहन के पोते थे श्रीर इच्वाक़ राजा के दोहित्र: परशराम ऋषि के रक्तक श्रीर श्रजेय सहस्रार्ज न के काल बने। इन्होंने म्वामी कार्तिकेय से स्पर्धा करके कौच पर्वत को अपने बाख से बेध डाला। इन्होने पृथ्वी को इन्कीस बार चत्रिय-विहीन कर दिया। तत्परचात सम्पूर्ण वसुन्धरा यज्ञ के समय दान रूप में दे डाली। एक युग के बाद भी उनका धनुष रावण से न उठाया जा सका। ईश्वर के श्रवतार दाशरथी राम ही केवल उस धनुष को तोड़ सके। उन्होंने भीष्म, बलदेव, तथा कर्ण को शस्त्रविद्या सिखाई, विदेश में रहते हुए श्रीकृष्ण को परामर्श दिया, सहस्रार्जुन से लेकर श्रीकृष्ण-जैसे वीरों की परम्परा मे. कितना लम्बा काल, कितने प्रतापी युग-युगान्तर, श्रीर उनमे श्रायों के श्रादर्श. श्रीर उन श्रादर्शों में विजय की प्रचएड महेच्छा की ज्वलंत मूर्ति के समान महर्पि-धर्म का श्रभ्युत्थान करने के लिए शिवावतार परशुराम थे। कविवर बाल्मीकि ने इस महापुरुष का श्रदं भुत चरित्र लिखा है। सीता का विवाह हो जाने के पश्चात् दशस्य राम को लेकर लौट रहे थे।

तेषां संवदतां तत्र वायुः प्राहुर्वभूव ह ।।
कम्पयन् मेदिनीं सर्वाः पातयंश्य महाद्रुमान् ।
तमसा संवृत्तः स्ट्यंः सर्वे नावेदिष्ठदिशः ॥
भस्मना चावृतं सर्वं संमुद्धमिव तद्बलम् ।
वसिष्ठो ऋषयश्चान्ये राजा च ससुतस्तदा ॥
संसंज्ञादव तमासन् सर्वमन्यद् विचेतनम् ।
तिसंस्तमिस घोरे तु भस्मच्छन्नेव स्मा चमुः ॥
ददशां भीमसङ्काशं जटामण्डलधारिणम् ।
भागंवं जामदग्नेयं राजा राजविमद्नम् ॥
कैलासिमव दुद्धं के कालाग्निमिव दुःसहम् ।
जवलंतिमव तेजोभिद्धं निरोच्यं पृथगुजनैः ॥

स्कन्धे चासज्य परशुं धनुर्विद्युद् गुर्णोपत्रम् । प्रमुख शरमुग्रञ्च त्रिपुरव्नं यथाशिवम् ॥

लोमहर्षिणी मे परशुराम का बाल्यकाल चित्रित हुआ है। उसी के अनुरूप इस पुस्तक में परशुराम का यौवन भी चमका है। मेरे सामने बालकपन से एक प्रश्न था कि परशुराम में ऐसा कौनसा व्यक्तित्व काम कर रहा था कि सम्पूर्ण प्रजा के स्मरण में इनकी प्रचण्डता अंकित हो रही है।

यह वीरो मे वीरोत्तम किस प्रकार गिने गए, श्रघोरियो के प्रव किस प्रकार बने, शम्त्रविद्या के महागुरु के रूप मे सम्पूर्ण श्रार्य जाति ने इनको कैसे स्वीकार किया? इनके नाम से तीर्थ-स्थानो की स्थापना हुई। इनमे ऐसी क्या विशेषता थी कि राम श्रीर कृष्ण के समान इनको ईश्वर का श्रवतार माना गया.? ऋषियों के वंशज होते हुए भी ये ऋषि क्यों नहीं कहलाये? इनके पुत्र महर्षि थे श्रीर माता सती कहलाई। पृथ्वी को नि चित्रय करने की दन्तकथा के पीछे ऐसे कौनसे पराक्रम छिपे थे जिनके कारण इनकी स्मृति श्रमर हो गई?

श्रीर इससे भी बडी बात यह हुई कि जमदिग्न से ही ऋग्वेद का काल पुरा होता है, शतपथ ब्राह्मण का काल प्रारम्भ होता है। ज्ञात होता है उस समय श्रार्थ कोई जाति नहीं थी, एक बडी प्रजा थी। शंकर को देवाधि-देव रूप में स्वीकार किया गया। छोटे-छोटे राज्यों के बदले बडे-बडे राज्य बने। सरस्वती नदीं भी लुप्त हो गई थी। श्रार्थ लोग नर्मदा से मगध तक फैले हुए थे।

इन दोनो समयो के बीच में बहुत-से हेर-फेर हुए। इन दोनो कालों को संकलन करने पर एक ही पराक्रम की बात प्रतीत होती है—वह है परशुराम का पृथ्वी को चत्रिय-विहीन करना। इसी कारण कदाचित ऋग्-वेद का जीवन समाप्त हुआ और ब्राह्मण काल प्रारम्भ हुआ। मेरा मत है इस मंक्रान्ति काल के अधिष्ठाता परशुराम थे। इस विषय की सामग्री मैंने Early Aiyans in Gujarat मे प्रस्तुत की है। इसी घटना को ग्राज मै जीवन-रूप दे रहा हूं।

श्रायांवर्त की महागाथा की जो श्रन्तिम कृति का मैंने निश्चय किया था उसको उपसंहार रूप में तर्पण के नाम से वर्षों पहले पूरा कर दिया है। किन्तु इस कथा में परशुराम के पहले तीस वर्ष पूरे हुए है। भीष्म, द्रोण श्रीर कर्ण के गुरु रूप में इनका चित्रण रह गया है। यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो वह भी पूरा होगा। इस पुस्तक से श्रायांवर्त की महागाथा की बहुत-सी कड़ियां पूरी होगी ऐसा मुक्ते मान लेना चाहिए।

फिर भी इन महात्माश्रो की परम्परा में श्रगस्त्य श्रौर लोपामुद्रा, विशव्छ श्रीर श्ररूम्धती विशव्छ श्रीर विश्वामित्र, गृगारानी श्रीर डड्डनाथ के पात्रों मे श्रोजी मानवता नहीं है।

भारतीय कल्पना ने सहस्रों वर्ष तक इस महत्ता के श्रादर्श को सजीव रग्वा है। इस सजीवता में श्राधुनिक युग के श्रनुरूप, यदि मैंने श्राधुमात्र भी श्रभिवर्धन किया तो मेरे पच्चीस वर्ष का उत्त्वासमय तप सफल हुआ, ऐसा मैं मान्ंगा।

रिज रोड, बम्बई १ अप्रैल, १६४६ —कन्हैयालाल मुनशी

# क्रम

| पहला भाग                                                                                              |     |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|
| श्रामुख<br>१. गिरनार की छाया मे<br>२ नागमोचन                                                          |     | २३                          |
|                                                                                                       | ••• | २ <i>४</i><br>७०            |
| दूसरा भाग<br>१. रेवा के तट पर                                                                         |     | 6112                        |
| २. गुरु डड्डनाथ अघोरी ३. मृगारानी का उद्घार तीसरा भाग १. महाभिनिस्सरण २. आर्यावर्त ३. दूसरे दिन सबेरे | ••• | <b>१</b> ४३<br>१ <b>८</b> ८ |
|                                                                                                       | ••• | २३४                         |
|                                                                                                       | ••• | २६६                         |
|                                                                                                       | ••• | <b>३</b> १२<br>३४८          |
| ४. वशिष्ठ मुनि का ऋर्घ्यदान<br>४. तार्ण्डव                                                            | ••• | ३ <b>८७</b><br>४१४          |
|                                                                                                       |     | 314                         |



# श्रामुख

श्रभी विक्रमादित्य के प्रादुर्भाव में पन्द्रह सो वर्ष का विलम्ब था। सिकन्दर का श्राक्रमण श्रभी भावी के गर्भ में था श्रीर उसी प्रकार बारह सो वर्ष श्रीर भी बीतने थे। बुद्ध भगवान् का जन्म होने में श्रभी एक सहस्र वर्ष का विलम्ब था; महाभारत के युद्ध के लिए श्रभी कई शताब्दियाँ बीतनी थीं।

श्राज जो श्रार्यावर्त है वह तब नहीं था। पंजाब उस समय सह-सिंधु कहलाता था। श्राज जिस नदी का चिह्न तक श्रवशेष नहीं, उस विद्वत्ता की जननी सरस्वती के विशाल तट पर विशष्ट, विश्वामित्र, मृगु श्रीर कएव के श्राश्रम फैले हुए थे।

सप्तसिध मे आयों को भिन्न-भिन्न जातियाँ द्वेष से प्रेरित होकर एक-दूसरे से मार-काट करने पर तत्पर हो रही थीं। दो महात्मा एक दूसरे से टक्कर ले रहे थे—एक थे विश्व, दूसरे थे विश्वामित्र। विशष्ट थे तृत्सुओं के राजा सुदास के गुरु।

दासों के राजा दिवोदास का पुत्र भेद, राजा सुदास के सम्बन्धी की स्त्री शशियसी को उडा ले गया था। एक दास आर्थ राज-कन्या को उठा ले जाय यह कार्य विशष्ठ को अधर्म जान पडा और भेद पर उम्र प्रकोप करके उन्होंने आर्थों की एक विशाल सेना खडी की।

भेद ने जाकर पुरुश्रों के राजा कुत्स की शरण जी। उसने दस राजाश्रों का समूह एकत्रित किया श्रीर विश्वामित्र ने उनका गुरुपद स्वीकार किया।

श्राज जहाँ राजपूताना है वहाँ स्थान-स्थान पर मरुस्थल ग्रीर पानी के पोखरे फैले हुए थे। जहाँ ग्राज बंगाल है वहाँ बडी-बड़ी निदयो के विस्तृत मुख समुद्र मे श्राकर मिला करते थे।

श्राज के गुजरात-काठियावाड श्रीर मालवा में हैहय श्रीर नाल-जंच नाम की श्रार्य जातियों का एक बड़ा समुदाय, जंगलों की भेदता हुश्रा, नागों का संहार करता हुश्रा, निदयों की लॉघता हुश्रा श्रीर परस्पर लड़ने में शिक्त का व्यय करता हुश्रा रहा करना था।

इस जाति-समूह में हैहय, तालजंघ, शार्यात, श्रानर्न, श्रवन्ती, तुंडीकेरा श्रीर यादव श्रादि गोत्र थे।

काठियावाड़ उस ममय सुराष्ट्र कहलाता था, फ्राँर उत्तर गुजरात को श्रानर्त कहा जाता था। मालव का नाम तब श्रावंती था। मोपारा मे संभात तक का प्रदेश अन्य देश के नाम से प्रमिद्ध था। इन सभी प्रदेशों में बसनेवाली जातियों को हैहय जाति के राजा महिष्मत ने बसात एक चक्र में बाँघ लिया था और नर्मदा-तटवर्ती अन्य देश में उसने माहिष्मती नगरी बसाई थी। उसके पुत्र का नाम कृतवीर्य था। कृतवीर्य का पुत्र अर्जु न इस समय हैहय जाति-समूह का चक्रवर्ती राजा था। उसका प्रताप एक सहस्र राजाश्रों के समान था, इसलिए सहस्रार्जु न कहलाता था।

श्राज के काठियावाइ में—सौराष्ट्र में—द्वारिका के पास पुरयक्षत राचस बसा करते थे। उनकी बस्ती के पश्चिम में तालजंव गोत्र के लोग बसते थे। इनके बीच शार्यात गोत्र का निवास था। उज्जयंत श्रथवा गिरनार की तलहटी में यादव गोत्र की मुख्य छावनी थी। जिस गोत्र की मुख्य छावनी जहाँ होती थी, वहाँ उनके श्रासपास भनेक योजनों तक उसी गोत्र की चौकियाँ बनी रहती थीं।

# गिरनार की क्वाया में

: 9 :

"बाप रे बाप, न जाने क्या होने वाला है ? ऐसा बवंडर तो श्रपने जन्म में मैंने देखा नही," एक वृद्ध नाविक ने कहा।

"यह तो मरुत कुपित हुए है," एक युवक ने योग दिया।

"कुपित नहीं तो क्या हो ? सहस्रार्ज न ने क्या कम पाप किये हैं ? उसके दिन पुरे हो चले हैं," एक लम्बे, दुबले, दाढी वाले श्रादमी ने कहा। उसके एक हाथ में भाला था श्रीर दूसरे हाथ से वह श्रपने घोडे को खींच रहा था।

"पर श्रपने साथ वह भागव को भी तो पकड कर ला रहा है। श्ररे देख तो, वह पोत डूब रहा है, या कुछ श्रीर बात है," कहकर युवक चिल्ला उठा।

द्वारावती के समुद्र तट पर खडी हुई मेदिनी स्तब्ध हो गई। चितिज पर से निकट त्राते हुए कोई दस-पन्द्रह पोत डांचाडोल हो रहे थे, श्रौर सब यही समक्त रहे थे कि बस श्रब डूबे, श्रब उलटे।

"सहस्रार्जंन किसपोत में श्रारहे होंगे ?" युवक ने नाविक सेपूड़ा। "यह को सबसे श्रागे पोत श्रारहा है उसी मे होंगे," नाविक ने कहा।

"देखना है कितने पोत किनारे श्राते हैं। सभी डूब जायँ तो ?" घोड़े वाले पुरुष ने तिरस्कारपूर्वक शुवक की श्रोर देखा। "मूर्ख न बनो! महाअथर्वेश ऋचीक के पौत्र राम श्रा रहे हैं, जानते हो, पचास वर्ष पहले जो तुम्हे शाप मिला था उसे उतारने के लिए।"

"तो फिर ममुद्र क्यों कुपित हुन्ना ?"

"तुम्हारे पाप का स्मरण दिलाने के लिए," घोडे वाले ने कहा। इतने ही में लगभग पन्द्रह श्रश्वारोही, लोगों की उपेक्षा करते हुए बढ़ते चले श्राए। "जय! पशुपित की जय!" दो-एक व्यक्तियों ने जय-घोषणा की।

श्रागे घुसे श्रा रहे एक घोडे को उस दाढ़ीवाले जटाधारी घोड़े वाले ने लगाम पकड़कर रोका—"देखना, कही लोगों को कुचल न देना।"

जिस घोडे को रोका गया था, उस पर बेठने वाले सैनिक ने खड्ग उठाया—"चल दूर हट!"

दाड़ी वाले जटाधारी ने बिना कुछ बोले ही सैनिक के घोड़े की लगाम को पकड़कर ऐसा फटका दिया कि घोडा एकदम पीछे हट गया श्रीर घुडसवार गिरते-गिरते बचा।

''तरा राजा तो वहा मृत्यु की घड़ियां गिन रहा है श्रीर त्यहां बड़ी-बड़ी डींग हांक रहा है ?'' कहकर जटाधारी ने माला हाथ में ली। चार-पांच श्रश्वारोही श्रास-पास श्रा लगे। कुछ लोग बवंडर में फंसे पोतों को देखना छोड यह कगड़ा टंग्वने के लिए विर श्राए।

सबके बीच वह जटाधारी छडिंग होकर खडा था।

"पापियो ! तीन पीढ़ियों के बाद तुम्हारे पाप धोने के लिए गुरुदेव आ रहे हैं। तब भी तमको भान नहीं है ?"

"मृगु! मृगु! मृगु!" कोगों की भीड में से कुछ लोग बोल उठे।

"हाँ, हाँ, मैं भूगु हूं, तुम सबका गुरु, जो देव तुम पर कृपा करें तो ! और मेरा कुलपित आ रहा है। तीन पीढ़ियो तक गुरु के बिना इतने अधिक दुखी हो गए हो, फिर भी तुम्हारा मद नहीं उतर रहा है ?" उसने उग्रतापूर्वक सैनिकों को लक्ष्य करके कहा।

हेहय सैनिकों का नायक आगे बढ़ आया।

"क्यों इतने उम्र हो रहे हो ?"

इतने में किनारे पर जमी हुई मेदिनी ने हर्षनाद किया तो उन

मनाडने वाले अश्वारोहियों का ध्यान समुद्र की श्रोर गया। डाँवाडोल हो रहे पोतों में से एक पीत श्रन्य सब पोतों से श्रागे, बडे द्रुतवेग से किनारे की श्रोर श्रा रहा था।

"चक्रवर्ती इसमे होगे," नायक ने कहा। मृगु ने श्रॉखो पर हाथ रखा। सभी एक-टक देख रहे थे। पोत म्हणटता हुआ निकट आने लगा।

"वह लडका-सा कोई खडा दीख रहा है, वह कौन है  $^{9}$  उसके हाथ में फरसा है," नायक ने कहा।

"कोई गौरवर्ण है।"

"पोत डोल रहा है, पर वह तो ज्यो-का-त्यो खडा है।"

"हैहयराज में बताऊं वह कौन है ?" जटाधारी ने सूचम दृष्टि से उस पोन पर खडे लडके को पहचानने का प्रयस्न किया।

"यही है भार्गव, महर्षिजमदग्निका पुत्र राम, महाश्रथर्वेण का पौत्र।" "कैसे जाना <sup>१</sup>" नायक ने पूछा ।

''श्रपने बचपन में मै महाश्रथर्वण की सेवा मे था। वैसा ही शरीर, वैसा ही रज़, वैसी ही छटा है। सागर उन्हें इस प्रकार मार्ग दे रहा है, मानो वरुणदेव सागर पर शासन कर रहे हो,' एक वृद्ध सैनिक ने कहा।

"इसमें श्राश्चर्य की बात ही क्या है?" सृगुहॅस पडा, "महाश्रथवंश का पौत्र जहा होगा, वहां देव निश्चित रूप से होगे ही।"

पास श्रा रहे पोत के मस्तूल पर एक पन्द्रह वर्ष का पर प्रचण्ड-सा लगने वाला लडका हाथ में परशु लिये दिखाई पडा। पोत डोल रहा था, पर वह स्थिर खडा था। उसके लम्बे बाल उसके कंघों पर फैले हुए थे। श्रन्तिम प्रहर की सूर्य-िकरणें उसके श्वेत श्रङ्गो को देदीण्यमान कर रही थी।

पोत निकट त्राया। लडके का सुरेख मुख स्पष्ट हो गया। उस पर उम्रता थी। किनारे पर खडे हुए स्त्री-पुरुषों को कुछ ऐसा त्राभास हो रहा था, मानो वह लडका एकाम दृष्टि से, बवर्ण्डर पर चढे हुए सागर के जल को श्रुपने वश में रख रहा है। मेदिनी के हृदय में एकबारगी ही दर्प श्रीर श्रानन्द के भाव जाग उठे। "भागव", "राम", "महाश्रथर्वण का पौत्र" सभी बोलने खगे।

माहिष्मती के राजा हैहय, यादव, शार्यात, तालजंघ तथा श्रवन्ती जैसी प्रबल जातियों के चक्रवर्ती राजा महिष्मत के अधर्म में ब्याकुल होकर उनके गुरु महाश्रथवंग्य ऋचीक, शाप देकर, इस भूमि को छोड़ श्रार्थावर्त को चले गये थे। बहुत-मे लोगों का मानना था कि वही शाप इन जातियों को लगा था और उमी के परिग्रामस्वरूप चालीस वर्ष तक इस प्रदेश पर देव का प्रकांप्र व्याप रहा था। महिष्मत राजा का पुत्र कृतवीर्य श्रकाल स्ट्यु का प्रास हुआ, और उसके पश्चान उसका पुत्र महस्रार्जुन चक्रवर्ती पद भोग रहा था। वह तीन महस्र मैनिक लेकर श्रार्यावर्त गया था श्रीर वहाँ से ऋचीक जमद्ग्नि के पुत्र राम को साथ लेकर श्रा रहा था।

सुराष्ट्र और अन्य देश में बसने वाली आर्य जातियों में कई दिनों से ये बातें फैंकी हुई थीं। मदमत्त युवकों को छोड़कर सभी के हदयों में आनन्द ब्यास हो गया था, क्योंकि उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा था कि पापाचार के युग का अन्त आ पहुंचा है। चालीस वर्ष के उपरान्त ये प्रदेश शाप-सुक्त होने जा रहे थे।

#### : २ :

पन्द्र पोत डाँबाडोल हो रहे थे। उनमें से एक ही पोत निर्भय हो सका! बवराडर के होते हुए भी एक देव-सा लड़का मस्तूल पर से लड़रों को आक्षा दे रहा है! और वही भागव राम हो सकता है, एक अब्स आक्र प्रेकक-वृन्द में स्थाप गई।

स्वक्र चित्त को हरण करने वाला वह बालक, पर्वत के समान निश्चल, इस मस्तूल पर खड़ा था।

पीक़ दूबने-दूबने को होने जागे तो वह परशु हाथ में खेकर नाविक जन गया। उसके पीत में बैठे हुए व्यक्तियों को जग रहा था कि दिन श्रौर रात वह बालक अथक रूप से मस्तूल पर श्रडिंग खडा रहकर सागर को श्राज्ञा दे रहा है।

यादव गोत्र का राजा श्रीर सहस्रार्ज न का सेनापित राजा मद्र-श्रेण्य उसके साथ था। सहस्रार्ज न मानता था कि भागेंब राम को श्रीर तृत्सुश्रो के राजा सुदास की बहन लोमहर्षिणी को वह बलात्कारपूर्वक श्रपने देश उडा लाया था, श्रीर भद्रश्रेण्य उनका चौकी दार था।

पर कई महीनो के संसर्ग से भद्रश्रेण्य राम का परम भक्त हो गया था। वह उसे महात्रथर्वण से भी सवाया मानता था। उसके श्रागमन से सुराष्ट्र श्रीर श्रन्प में शान्ति स्थापित हो सकेगी, यह विश्वास उसके मन में जाग उठा था।

सहस्रार्ज न ने जब लोमहर्षिणी पर अत्याचार करना आरम्भ किया तब राम ने बीच में पडकर उसे उबार लिया था। क्रोघांध सहस्रार्ज ने जब उन्मत्त होकर अपने गुरुपुत्र को प्रारने का प्रयत्न किया तब भद्रश्रेण्य ने अपने प्राणों को खतरे में डालकर राम को बचा लिया था। जब सहस्रार्ज न ने मदान्ध होकर लोमहर्षिणी जैसी राजकन्या का हरण करने का निश्चय किया तब राम ने उसके साथ सुराष्ट्र आने की तत्परता प्रकट की, और कुछ करके महाअथर्वण का शाप उत्तर सके, इसी आशा से भद्रश्रेण्य राम को साथ ले आया था।

सहस्रार्जुन तो राजा सुदास की बहन का हरण करना चाहता था। गुरुपुत्र को साथ लाने की इच्छा उसकी नही थी। पर मद्रश्रेण्य उसका मामा था, साथ ही उसका शित्तक भी था। वही उसे गही पर बिटाने वाला भी था, श्रीर वही श्राज उसका सेनापित भी था। सारे जगत को त्रास देने वाला सहस्रार्जुन दो ही व्यक्तियों से डरता था— एक राजा मद्रश्रेण्य से, श्रीर दूसरे श्रपनी रानी मृगा सें। इन दोनो के चातुर्य श्रीर राजकौशल के बिना उसकी गति नहीं थी। इसलिए उसने सेनापित की बात मान की श्रीर राम को साथ लेता श्राया।

पर यह मूर्वता सहस्रार्जन के हृदय मे बराबर खंटक रही थी।

राम लोमहर्षिणी का रचक हो गया। राम जब भद्धशेषय श्रीर उनके मैनिकों के मम्पर्क में भ्राया, तो वे मिक मे विद्वल हो गए। श्रनायास ही वह सबका गुरुदेव हो गया, श्रीर महन्वार्ज न का श्रमिमान पल-प्रतिपल घायल होने लगा। पर जैमा वह विकराल था, वेसा ही धूर्न भी था। भद्दश्रेषय को छोडने में उमे कुशल न जान पडी।

पञ्चीस अश्वारोहियां को लेकर वह अकेला आगे बढ़ता ही चला गया। भद्रश्रेयय राम और लोमा सहित, दूसरे मैंनिकों के साथ पीछे-पीछे आ रहा था।

ज्यों हो कोई बस्ती आती श्रोर लोगों को जमदिन के पुत्र के आगमन का पता लगता कि उसका मस्कार-ममारम्भ शुरू हो जाता। पाताल नगर तक तो सहस्रार्ज न का प्रयाण मानो भागंव श्रोर भद्रश्रेषय का विजय प्रयाण ही बना रहा। जब द्वारिका श्राने के लिए वे सब पोत में बैंठे, तब वर्णदेव ने भी उनका पश्च जिया। बंधे हुए शाद् ल को मांति सहस्रार्ज न कोध से ज्याकुल हो उठा। श्रव अपने देश में पहुँचकर वह भद्रश्रेषय श्रोर राम को कुचल हाले, यही आकुलता सोते श्रीर जागते उसे मताने लगी।

इस समय उसका पोत संकट में था। उसके पाल टूट गण् थे।
नाविक निराश हो गण् थे। एक सहस्र समरों का सेनानी वह स्वयं
माथे पर हाथ रखकर, इस घड़ी उस बवयहर से आकान्त समुद्र के
अधीन हो गया था। तभी राम का पोत सनसनाता हुआ आगे चका
जा रहा था। उसने विषाक भाव में तांत किटकटाकर मस्त्रल पर
खड़े भागव को मन-दी-मन सहस्रों गालियाँ दीं। कई बार उस सड़के
को मार डालने का विचार मन में श्राया। उस विचार को सक्रिय रूप
न दे सक्रने की अपनी निर्वेक्षता पर भी उसे क्रोध श्राया। पर उस मर्यकर मानम को धारण करने वाले हृदय में भी संदेह था। राम महाश्रथवंचा का पौत्र था, उसके परम्परागत गुरु का पुत्र था। मले ही उसने
स्रपने गुरु का त्याग कर दिया हो, पर इस क्रोकरे में कुछ ऐसी चीज़

थी जो उसे मात किये दे रही थी। उसे मारने का साहस उसमे नहीं था। माहिष्मती जाकर उसे वश मे करने की कोई युक्ति उमे खोज निकालनी थी।

पोत किनारे के पास ग्राकर खडा रह गया।

''प्रतीप,'' राम ने भद्रश्रेषय के पुत्र से कहा, ''तू लोमा को उठा कर ले श्रा।''

वह समुद्र में कूद पडा श्रौर द्भुतवेग से हाथ मारता हुश्रा किनारे पर श्राया। उसके पीछे भद्रश्रेण्य भी तैरता हुश्रा श्राया।

घुटने तक के पानी में आकर राम खडा हो गया कुछ लोग पानी में ही उसका स्वागत करने लगे। वह जटाधारी भृगु दौड़ता हुआ जाकर पैरो पडा।

"गुरुदेव! महाश्रथर्वण के पौत्र! मैं, ऋगु विकुच, श्रापको प्रणाम करता हूँ।"

पानी में से निकलकर राम ने उस वृद्ध के माथे पर हाथ फैंबा दिए। "शत शरद् जियो," गंभीरता से, ममता से, उसने कहा।

इतना द्योटा-सा बालक ऐसे वृद्ध को आशीर्वाद दे, यह बात किसी को भी हास्यास्पद नहीं लगी। राम के व्यक्तित्व पर अभेद्य अधिकार की द्याया थी।

वहां जमी हुई मेदिनी उसे प्रिणपात करने के लिए श्रीर उसके चरणो की रज सिर पर चढ़ाने के लिए दौड श्राई। हैहय सैनिक भी, भद्रश्रेय्य को उसके पैरो पडते देखकर, उमके पैर छूने लगे।

तभी कुछ प्रश्वारोही थ्रा पहुँचे। उनमे से दो को आते देखकर लोगों ने उनके लिए मार्ग छोड दिया।

"शार्यातराज !" भद्रश्रोण्य ने कहा, "ये है गुरुदेव भागव।" श्रीर तालजंघा के राजा से कहा—"राजन्! ये है महाश्रथवंण के पौत्र।" दोनों राजाश्रों ने घोडे पर से उत्तरकर राम के चरण छए। दो मल्लाह श्रपने हाथों पर लोमहर्षिणी को उठाकर ले श्राए। वह वमन कर-करके श्रचेत हो गई थी।

"राजन् । लोमादेवी को महालय में भिजवा दीजिए," राम ने कहा। "प्रताप, त् इसके साथ जा।"

एकाएक मेदिनी में हाहाकार मच गया। सब लोग समुद्र की श्रोर घुम गए। तीन पोत उलट गए थे, श्रोर उनमें से एक में सहस्राजु न स्वयं था।

"भद्रश्रेषय ! हमे चलकर उन्हें बचाना होगा । चलो नावें छोड़ दो, मल्लाहो !"

"गुरुदेव ! हम जा रहे हैं। श्राप यहीं रहिए ।" "नहीं," कड़कर राम फिर पानी में कपट पड़ें।

#### : ₹ .

सहस्वार्ज न को थकान जब उतर गई तो उसके क्रोध का पार न रहा। वह तो मानता था कि वह राम को बन्दी बनाकर लिये आ रहा है। लेकिन शब तो ऐसा लगने लगा है जैसे राम उसका भी गुरुदेव है। राम को मारने को युक्तियां जब वह सोच रहा था, ठीक तभी राम ने उसे जल-समाधि से उबार लिया था। सुराष्ट्र में चार राजा थे, उनमें से तीन राजा तो गुरुदेव का सत्कार कर रहे थे, और इस सबका मुल कारण था भद्रश्रेण्य का दासत्व। सबसे पहले उसीको दण्ड देने का उसने संकल्प किया।

माहिष्मती से एक नायक रानी सृगा श्रीर गुरु सृकुगड का संदेशा लेकर श्राया था। लंका का राजा रावण एक विशाल सैन्य लेकर नर्मदा के दिख्या तट के प्रदेशों पर चढ़ा श्रा रहा था। तत्काल ही उसका सामना करना श्रावश्यक था, इसलिए भद्दश्रेण्य को साथ लेकर तुरन्त ही श्रा पहुंचो, यही उनका संदेशा था।

सहस्तार्ड न को सहारा मिल गया । उसने दौ सौ सैनिक शार्यात के राजा से लिये, दो सौ तालजंबा के राजा से लिये तथा और भी जितने श्रादमी सम्भव हो सके, उसने तैयार करवाये।

सारी व्यवस्था करके उसने भद्धश्रेण्य को बुलाया---"मामा, मै रावण के साथ युद्ध करने जा रहा हूं।"

''मै भी तैयार हूं।''

"तुम्हारा काम दूसरा है।"

"क्या <sup>9</sup>" भद्रश्रेण्य चिकत हो रहा । आज तक कोई भी युद्ध उसके बिना नहीं लडा गया था ।

सहस्रार्जुन को श्रॉखों में श्रानि चमक उठी—''तुम्हारा काम श्रपने गुरुदेव श्रीर लोमा को साथ रखने का है। गिरनार के श्रागे तुम्हारे यादव गोत्र का थाना है, वही इन दोनों को ले जाश्रो, श्रीर मेरे लौट कर श्राने तक इन दोनों में से किसी एक को भी यदि कही जाने दिया तो—''

भद्रश्रोणय कुछ क्रोध मे भर श्राया--"तो "?"

''तो एक भी यादव को जीवित नहीं लौटने दूंगा,'' सहस्रार्ज न ने भयंकर स्वर में कहा।

"मुभे छोडकर तुम युद्ध पर जाम्रोगे ?"

"में तुम्हारा शिष्य हूँ, क्यो न "" सहस्रार्जुन ने विनोद किया, "यादव गोत्र में जितने घोडे श्रीर युवक है, सबको मै साथ ले जाऊंगा।" "परन्त—"

"मामा, मैं कह चुका। धीरे-धीरे गिरनार चले जाना। मैं चेला।" भद्रश्रोपय चुप रहा। सहस्रार्जुन ने उसै पद-अष्ट कर दिया श्रीर एकमात्र राम का प्रहरी बना दिया। इसका श्रर्थ यह होता है कि श्रव वह एक मात्र छोटे-से यादव गोत्र का कंगाल राजा-भर रह गया है।

सहस्रार्जं न खिलखिलाकर हंस पड़ा, श्रौर वहां से माहिष्नती जाने के लिए प्रस्थान कर गया ।

चार-पांच दिन के बाद लोमा का स्वास्थ्य जब ठीक हुन्ना तो बचे डुए सैनिकों को साथ लेकर भद्रश्रेण्य, राम, लोमा श्रीर प्रतीप यादव- गोत्र को जाने के लिए निकल पड़े। शार्यात श्रीर तालजंबा के राजा इस घटना से सावधान हो गए, श्रीर उन्होंने समक्त लिया कि मद्रश्रे एय का दिन-मान श्रब श्रस्त हो गया है। श्रव वह सहस्रार्जन का शिक्षक श्रीर सेनापित नहीं रह गया था; वह तो श्रव एक छोटी-सी जाति का राजा था श्रीर चक्रवर्ती का रोष उस पर उतरा था। इन दोनो राजाश्रो के गात्र सबल थे, इसीसे उन्हें निश्चय हो गया था कि श्रव वह सहस्र हो यादवा को-छुका सकेंगे।

राम ने भद्रश्रे एय की निस्तेज सुद्रा का श्रर्थ परखा । वह श्रपना घोड़ा राजा के घोड़े की बगल में ले श्राया।

"राजन् !" उसने स्नेह और सरस्रता से पूछा, 'सहस्रार्जन ने आपको सेनापति-गद् से स्थुत कर दिया, क्यों न ?"

"看"1"

''मेर कारण ?'' बड़े सौकुमार्य श्रीर नम्न भाव से उसने पूछा, राजा को कही बुरान लग जाय! भद्रश्रीरय सुप रहा।

"अच्छी बात है, हम लोग यहीं धर्म का प्रवर्त्तन करेंगे," राम ने हँस कर कहा। उसके हास्य में माधुर्य था। वह जब हँसता तो निर्मल-कौसुदी का मनोहर प्रकाश फैल जाता।

मद्रश्रेयय भी हँसा। उसके हृदय का भार हलका हो गया। राम के सौम्य सम्पर्क में एक श्रद्भुत श्राकर्षण था।

"गुरुदेव! मैं तो केवल तुम्हारी सेवा का भूखा हूँ।"

"हमें अभी सहस्राजु न को धर्म सिखाना होगा।"

भद्रश्रेषय इस ताइके को देखते हुए थकता ही नहीं था। उसके स्वभाव में भय या हूं व का एक छींटा भी नहीं था। वह किसीसे भी ठगा नहीं जा सकता था। मीठे या कटुवचन का उस पर कोई प्रभाव नहीं पहता था। उसकी आत्मश्रद्धा श्राहिग थी। उसे विचार नहीं करना पहता था। वह आप धर्म से चित्तत नहीं होता था, और न किसी दूसरे को ही होने देता था। ''यादवों का उद्धार करना ही श्रव हमारा धर्म होगा," धीरे से राम ने कहा।

"मेरे यादव तो गरीब है।"

"वन मे जैसे बनराज 'संचरण करते हैं वैसे हो यादव संचरण करेंगे,'' राम ने कहा।

भद्रश्रेण्य के हृद्य में साहस जागा । उस लडके के बोल उसे संजीवनी के समान लगे।

"मुक्ते एक ही चिन्ता हो रही है," भद्रश्रेयय ने कहा, "मैं अन्य सेनापित नहीं रहा, ऐसी स्थिति में मेरे यादवों की क्या दशा होगी ?"

''राजन्, कौन है जो यादवों कों)छेड सकता है  $^{9}$  मैं हूँ न ?'' राम ं ने कहा।

भद्रश्रेण्य विचार में पड गया । यह जड़का इस विदेश में अकेला था। उसे भय नहीं था, चिन्ता नहीं थी, किसी की परवाह भी नहीं थी। जब वह निश्चय पर आ जाता तो स्वस्थता और उम्रता की मूर्ति बन जाता। जहाँ भी अधर्म दिखाई पडता, और उसका नाश करने के लिए जब वह शक्ति एकत्रित करता, तो वर्षा ऋतु में नर्मदा में आने वाली पानी की बाद के समान उसका प्रभाव मनोवेग से भी आगे बढ़कर चारो और जल-जलाकार कर देता । क्या वह यादवों का उद्धार करेगा?

#### : 8 :

उज्जयंत अथवा गिरनार पर्वत की तलहटी में यादव-गोत्र की मुख्य छावनी थी। वहाँ बारहों महीने करने का पानी मिला करता था, लेकिन इस वर्ष तो वे भी सूखने लगे थे और ग्रीष्म ऋतु अभी सामने खड़ी थी।

सैकडो छूटी हुई गाडियां उस छावनी में पडी थीं। धूप से बचने के लिए उन पर ताड के पत्तों के चंदोवे तान दिये गए थे। दोपहर में स्त्रियां श्रीर बालक उनके भीतर घुसकर बैठ जाया करते थे। प्रत्येक कुटुम्ब ने श्रपनी-श्रपनी गाडियों के स्रागं सूर्व पत्तो स्रोर शाम्बास्रों की नीची भौंपडियां बना रखी थीं। उनमें टोपहर में पुरुष बैठते स्रौर रात में पित पत्नी सोया करते। थोडी दूर पर प्रत्येक कुटुम्ब के स्नलग-स्नलग चुल्हों पर भोजन बनाया जाता।

सन्ध्या होने श्राई थी।

प्रत्येक कुटुम्ब के चूल्हे के श्रास-पास स्त्रिया कोलाहल मचा रही थीं। खुली जगह में बच्चे खेल रहे थे श्रीर परस्पर लड़ कगड़ रहे थे। समृद्धित्रान् कुटुम्बों के लोग जंगली नागों पर गालियों की वृष्टि कर रहे थे या फिर उन्हें लकड़ियों से मार रहे थे। इन मारी ध्वनियों मे वाता-वरण ब्याकुल था।

यादव लोग आर्थ थे, पर सप्तिमिधु के आर्थों की अपेका स्यामल थे। अधिकांश पुरुष लंगोटी पहने हुए थे। स्त्रियों ने एक ओझा-सा कक्षीटा मार रखा था। शायद ही किसी स्त्री ने स्तनों को ढाक रखा हो। समृद्ध लोगों ने मृग-चर्म पहन रखे थे, पर गरीब स्त्री-पुरुष गंटे थे और दुर्गन्धि दे रहे थे।

मिट्टी के वर्तनों में से मांस के पकने की गन्ध श्रा रही था। यह गन्ध चारों श्रोर की हलचल, कोलाहल, गाय-घोड़ों की हिनहिनाहट तथा चूल्हों में से निकलते हुए धुँए में मिलकर वातावरण को कलुचित कर रही थी।

यादव होर चराकर श्रमी-श्रमी लौट रहे थे। उनकी दैनिक दिन-चर्या की यह एक धन्य-घड़ी थी। बकरे, मेड़ें, गायें धौर मैंलें यही यादवों की सम्पत्ति थी। घोड़े उनके सर्वस्व थे। वे देव की मांति उनका पूजन करते थे। वे उनके परम श्रानन्द धौर गर्व का श्राधार थे, क्योंकि उनके बिना उन्हें युद्ध में विजय प्राप्त नहीं हो सकता थी। कुत्ते उनके प्रहरी थे। इन सबका परिपालन, शिक्षण धौर उपयोग यही इस गोत्र का मुख्य कर्तंब्य था।

सूखे अरएय में गहरी सुनहत्ती धूल के बगूले घर जौटते हुए

यादवो और उनके जानवरों के मार्ग की सूचना दे रहे थे। स्त्रियां आरों आकर खड़ी हो गईं। उनमें कुछ गाय दुहने के लिए हाथ में भागड़ी लिये खड़ी थी। कुछ स्त्रियां तीखें स्वर में अपने पतियों और पुत्रों को सिडकने लगी या फिर उन्हें आज़ाएं देने लगीं।

कुछ यादव रस्मी की लगाम और खुली पीटवाले घोडों को दौडाते हुए तथा शोर मचाते हुए आ पहुंचे। घोडे को वश में रखने के लिए के निर्वाध रूप से लकडी का उपयोग करते थे। घोडे प्रचराड और त्फानी थे। उनकी बिना कांट-छांट की हुई लम्बी पूंछ और भाल पर धूल लगी हुई थी। धरती पर खेलते हुए बच्चे दूर हटकर या फिर गाडियो पर चढ़कर सीटियां बजाते हुए और शोर मचाते हुए अश्वारोहियो का आवाहन करने लगे। घोडो को थका देने वाले युवको की मां-बहनें तीखे और गरमागरम शब्दों में उन्हें उलाहना देने लगीं।

एक बड़ी गाड़ी में से बीजा नाम का मुखिया नीचे उतर आया। इस वय में उसके लिए दोपहर में सोना अनिवार्य हो पड़ा था। पांच वर्ष तक पानी के लिए यादव गोन्न सारे सौराष्ट्र में भटका था, कई दिनों तक वह शार्यात और तालजंघ गोत्रों की कृपा पर जिया था। पर इस वर्ष तो सुन्दर पानी के समान गतिवाले घोड़े और दृघ देने वाली गायों को परम्परा ही नष्ट होने लगी थी। पिछला चौमासा स्खा ही गया था। सो अब तो गिरनार की तलहटी में रहन किटिन हो गया था। अब क्या करना होगा, कुछ सूक नहीं पड़ रहा था।

राजा भद्रश्रेण्य सहस्राजु न के साथ सप्त-सिन्धु चला गया था। चक्र-वर्ती के सेनापित होने के कारण इस छोटे-से गोत्र की प्रतिष्ठा बढ़ गई थी, पर वह प्रतिष्ठा निरर्थक थी। भद्रश्रेण्य यहां रह नही पाता था। सहस्राजु न के निरन्तर चलते रहने वाले युढ़ों में उसे उपस्थित रहना पडता था। लेकिन श्रास-पास के गोत्रों के लोग कृपादृष्टि रखा करते थे। इधर मुख्या इतना श्रिक थक गया था कि वह इसी प्रतीचा में था कि कब भद्रश्रेण्य श्राकर उसे इस दायिन्व से मुक्त करे। गोत्र को किसंके दूसरे स्थान पर ले जाने की उसकी बड़ी इच्छा थी। पर कहां जाना होगा? क्या करना होगा?

उसने निःश्वास छोड़ा।

सहस्रार्ज न चार दिन पहले यहां श्राकर एक रात रह गया था, तब से तो उसकी चिन्ता का पार ही नहीं था। मुखिया से उसने चार सौ श्रथा-रोही मांगे थे। बहुत ही श्रनुनय-विनय करके श्रन्त में उसने माढ़े तीन सौ श्रथारोही देकर सहस्रार्ज न की विदा किया था।

सहस्रार्जुन की श्राज्ञा मानकर ही छुटकारा था। उसकी लखकार से सारा जगत् कांपता था। श्रांधी की भांति उसके श्रश्वारोही चारों श्रोर विनाश प्रसारित किया करते थे। जहां भी वे जा धमकते टिड्डी-दल की तरह सारा रस चूस लिया करते।

पर मुखिया से जब उसने श्रन्तिम बात कही तो मुखिया के छुक्के छूट गए। उसने भद्रश्रेयय का समाचार पूछा था। उत्तर मे सहस्रार्ज न के मुख पर कोध छा गया। उसकी बड़ी-बड़ी श्रांखों में रक्त तर श्राया।

"भद्रश्रेयय ! राजा ! हा-हा-हा !" कर हास्य के साथ उसने कहा, "आयगा, श्रायगा, मैं जल्दी से आया हूँ । उसे पीछे से धीरे-धीरे आने की कह आया हूँ ।"

"युद्ध पर राजा नहीं भ्रायेंगे ?" मुख्यिया ने पूछा। विश्वस्त सेनापित को बिना साथ तिये ही सहैकार्ज्जन रण पर जा रहे थे, यह सम्बमुच भाश्रयें की बात थी।

"युद्ध के लिए वह अब निकम्मा हो गया है। बहुत बृद्ध हो गया है वह । और जब वह आये तो उसे साफ-साफ कह देना—में जब तक उसे न बुलाऊं तब तक मेरे दोनों अतिथियों को वह संभाल कर रखे; उन्हें जाने न दे। और," सहस्राजुँन ने क्रोध से मूं छ पर ताब दिया, "मेरी आज्ञा का यदि रंचमात्र भी उल्लंबन हुआ तो एक भी यादव को जीता नहीं छोड़ गा।"

यादवों के दुर्भाग्य का कोई पार नहीं था। वे भी दिन थे जब यादवों

का प्रताप और पराक्रम बहुत बढ़ा-चढ़ा था। पशुपित सोमनाथ महादेव का मेला जब भरा करता, तो यादवों को दो सहस्न गांडियां गिरनार की तलहटी में छूट जाया करतीं। जब सहस्रार्ज न छोटा था तो भद्रश्रेण्य सारे राज्य का संचालन किया करता था। पर युद्धों में सैंकडों यादव मर मिटे थे। कुछ यादव गोत्रों ने श्वश्रमित के तीर पर हैहयों श्रीर श्रानतों का श्राश्रय लिया था। गोत्र श्रव चीण हो गया था, श्रीर ऊपर से श्रनावृष्टि ने त्रास फैला दिया था।

बीजा मुिखया ने सिर हिलाया। देवों ने यादवों पर कोप किया है। निश्चय ही श्रव उनका सर्वनाश होने को है। श्रीर इस सबका कारण नयें गुरु थे। जब महाश्रथवेंण ऋचीक शाप देकर चले गये, तो सहस्वार्ज न ने भृकुंड ऋषि को गुरु-पद पर स्थापित किया था। उनका शिष्य कुच्चितंत यादवों के गुरु-पद पर था। उसीके कारण देव की छुपा उन्हें प्राप्त नहीं हो रही थी। श्रव यादवों के मरने की घडी श्रा पहुँची श्रीर भद्रश्रेण्य श्रभी भी नहीं लीट रहे थे।

#### : \*:

बहुत प्रखर धूप पड रही थी। प्रतिवर्ष की तरह इस बार अकाख था। वर्षा भी नहीं हुई थी। मुख्या ने कपाल का पसीना पोझा, निश्वास छोडा श्रीर व्याकुल होकर थूक का घूंट पिया। सारा संसार ही नष्ट हो गया था। उसका एक पुत्र राजा भद्रश्रेण्य के साथ था। उसके श्रन्य तीन पुत्रों को सहस्रार्ज न श्रपने साथ ले गया था। दो छोटे पुत्र यहां थे, ये घोडों को चराकर लौटते ही होगे। उसने काले श्रीर सूखे गिरनार पर दृष्टि डाली। श्रंगारों की भांति वह दहक रहा था। उसकी एक चट्टान पर भगवान पश्रपति सोमनाथ की ध्वजा पवन के श्रभाव में दुलकी पडी थी।

तीन लडके घोडे दौडाते हुए चले आ रहे थे। मुखिया कुछ दूर खिसक गया। सबसे आगे भद्रश्रेण्य का छोटा पुत्र मधु आ रहा था। उसके पीछे उसके दो पुत्र कुर्मा श्रीर उज्जयंत श्रा रहे थे। तीनो लडके किलका-रियां भरते हुए घोडों को लकडियों में मार रहे थे। मुन्विया का जी कचोट उठा। मधु उपद्रवी, कोधी श्रीर लुच्ना था। उसकी मां रेवती उसका पत्त लिया करती थी। वह मबको मारता, उराता श्रांर स्वच्छ-न्दनापूर्वक द्सरे लडकों को बिगाडा करता था। मुखिया के स्वयम् के लडके मयाने थे, फिर भी मधु के सम्पर्क का प्रभाव तो उन पर था ही।

जिस बोटे पर मधु बैटा था, उसका नाम 'गांडा' था। वह श्रत्यंन वीर्यवान श्रोर उपद्वी था, तथा श्रनेक बोर श्रश्ये। श्रोर श्रश्विनियों का पिता था। यादव गोत्र के उस श्रद्धार को मधु बड़ी स्वच्छंदना से मार रहा था, यह देखकर मुख्या ब्याकुल हो उठा।

"ठहर…" उसने चिल्लाकर श्रपनी लाठी उठाई ।

मधुने घोडे की रोक दिया। फटी श्रांखों श्रीर फटे नथुनो में 'गडा' खड़ा रह गया

"गांडे को ऐसे क्यों मार रहा है, क्या वह बैल है ?"

मधु ढीठतापूर्वक हॅम दिया—''यह तो बैल से भी निकम्मा है।'' तेरे श्राप जब श्रायंगे तो क्या कहेगे? जा, जाकर गाडा को बाँघ दे,'' मुख्या ने कहा, ''श्रीर कुर्मा, तू जाकर ऋषि कुलियंत से कह दे कि मैं श्रभी श्रारहा हैं।''

"श्रच्छा बारू," कहकर कूर्मा वहां से चला गया। मधु श्रीर उज्जयंत हँसते-हँसते श्रागं बढ़ने लगे।

मुखिया श्रपनी लाठी ठोकता हुआ आगे चलने लगा। मधु का उद्धत हास्य सुनकर फिर उसका हृदय उद्धिन हो गया। यह ढीठ लहका बीस वर्ष का हो गया था, पर अभी भी उसमें सयानापन न श्राया था। कुचिवंत के हाथ में वह खेला करता था। राजा भद्रश्री एय जिस दिन न रहेंगे, यह अवश्य ही भाइयों को मारकर गोत्र का स्वामी बनने का अयरन करेगा। श्रीर जिस दिन यह राजा हो जायगा, उम दिन निश्चय

ही यादव निर्मुल हो जायंगे। "पशुपति जो करें सो ठीक है," वह बुदबुदाया।

कुछ आगे बढ़ने पर मुखिया ने एक महा भयानक युद्ध होते देखा। सात-आठ ित्रयां परस्पर भिडकर जूक रही थी। उनकी गालियो और चिल्लाहटों की बाद मर्यादा लांघ गई थी। नखो और दांतों का निर्वाध रूप से उपयोग हो रहा था। केशो की खींचातानी से इन चंडिकाओ के युद्ध में और भी अधिक उत्तेजना आ गई थी। पास ही खडी हुई कुछ वृद्ध स्त्रियाँ प्रोत्साहन दे रही थीं। कुछ बच्चे हँस-हँसकर कूद रहे थे। समरांग्या मे उतरी हुई स्त्रियों के बच्चे चिल्ला-चिल्लाकर रो रहे थे। समरांग्या मे उतरी हुई स्त्रियों के बच्चे चिल्ला-चिल्लाकर रो रहे थे। 'तेरा सत्यानाश जाय… 'पकड रंडा की चोटी' तेरी आँखें फोड दूं, खडी रह।" ऐसी प्राग-ऐतिहासिक भयानक ग्या-गर्जना सुनाई पड रही थी। चारों और प्रेच्नकृत्वं जमा हो गए थे। रुधिर की सरित। के स्थान पर फूटी हुई मटकियों का पानी चारों और फैल गया था।

देखकर मुखिया भयानक क्रोध से भर श्राया। ये शंखिनियां सदा ही लडा करती है। लाठी लेकर ऋपटते हुए उसने प्रेचक-वृन्द में से रास्ता बनाया श्रीर युयुत्सु चंडिकाश्रो से तीव स्वर में पूछा—

"क्या कर रही हो कुलटाम्रो ?"

रणोन्मत्त चंडिकास्रो का उत्माह यों ही शमित हो जाने वाला नहीं था। गोत्र के मुखिया की अपेत्ता प्रतिस्पर्धी की चोटी की उन्हें स्रधिक चिन्ता थी। मुखिया ललकारता हुआ आगे बढ़ आया और लाठी दिखाकर चंडिकास्रो को फटकारने लगा। पहले दो स्त्रियाँ अलग हुईं, फिर तीन और फिर एक। लेकिन दो युद्धाकांचिणियाँ तब भी उत्साह-पूर्वक युद्ध में ज्ञाती ही रही। दोनो ने एक-दूसरी की चोटी पकड रखी थी।

दोनों के मुख पर दॉत श्रीर नख के घाव लग गए थे। "देहं पात-यामि" का भयंकर संकल्प लेकर ये दोनो वीरांगनाएँ सारी सृष्टि को भूजकर एक-दूसरे के विनाश में तल्लीन हो रही थीं। मुखिया के बाप की भी चिता उन्हें नहीं थो।

मुखिया ने तड़ातड़ वार किये। स्त्रियाँ जड़ती-जड़ती घरती पर गिर पड़ीं, तब भी जूमती हुई वे एक-दूसरी को घसीटने लगीं। वृद्ध मुखिया की नसों मे भी शौर्य उभर श्राया। भूमि पर पड़ी हुई चंडिकाश्रों को उसने चार पत्नियों के पति की कुशलता से मारना श्रारम्भ किया। श्रन्त मे लाठी का प्रभाव पड़ा ही श्रीर चंडिकाएँ एक-दूसरी से श्रलग होकर बैठ गईं।

"कुलटाश्रो, कुछ जाज श्राती है तुम्हें? यह क्या कर रही हो ?" मुख्या ने हॉपले हुए पूछा।

"बापू," एक स्त्री रोती, हाँपती हुई कहने लगी, "मैंने तीन घड़े पानी इस रांड को दिया। मैं पानी वापस लेने आहे, तो न कहने जैसी बातें इसने मुक्तसे कहीं। और मेरी गाय मरने को पड़ी हैं "मेरी एक मात्र गाय।" वह चिल्लाकर रोने लगी।

"श्रीर बापू," दूसरी ने रोते-रोते कहा, 'यह मुंहजली मुक्से कहती है कि मेरा पित नहीं है सो मैं सारे गोत्र की रखेल हूँ। श्रो मेरी माँ … "मेरे बाप " उसने भी विलाप करना श्रारम्भ कर दिया।

"तुम दोनों चुप भी रहोगी या नहीं ?" बूढ़े का स्वर गरज उठा, "नहीं तो मैं तुम्हारे सिर फोड़ दूंगा। कुछ तो शरम रखो। कल आना. मैं जम्ब-पड़ताल करूँगा।"

"लेकिन बापू! मेरी गाय तो मर रही है।"

"दूध देती है ?"

"हाँ बापू।"

"तो दो घड़े मेरे यहाँ से भर ता। मरती हुई गाय को छोड़कर यहाँ जड़ने में जुटी है। और यह कितने घड़े पानी यहाँ दुलका दिया? घिनकार है तुम्हारी जाति को!" कहकर खिन्न हृद्य से वह चल पडा। किसको दोष दिया जाय १ पानी के बिना ढोर नहीं रह सकते श्रीर ढोरों के बिना जीवन नहीं रह सकता। श्राज तो इस लडकी की गाय मरेगी। पर कल कौन जाने किसकी न मरे १ ..

### : 8 :

यादव गोत्र का गुरु श्रीर पश्चपति सोमनाथ का पुजारी कुचिवंत मार्केएडेय कोई चालीस वर्ष का एक दबला और लम्बे कद का व्यक्ति था। वह अपने आपको ऋषि कहलवाता था. पर जो उसे ऋषि कहते थे वे ताने श्रीर कटाच मे ही कहते थे। उसके धूर्त मुख पर चंचलता थी। तप ने उसका स्पर्श भी नहीं किया था। ग्रच्छा खाना, ग्रच्छा पीना श्रीर श्रानन्द करना यही उसे श्रन्छा लगता था। जैसे-तैसे दो-चार मंत्रों को उच्चारित कर लेने तक ही उसकी विद्वत्ता सीमित थी। एकमात्र गुरु की पाखंड कला मे ही बस वह प्रवीश था। वह सबकी निर्वेतता जानता था. श्रीर इसी कारण श्राडम्बर श्रीर कूट-कौशल से वह डरपोक और श्रज्ञानी यादवी की श्रपने वश मे रखता था। मध् को वह अपने हाथ पर नचाता था। कितने ही कुटुम्बो में वह क्लेश खडे करता. श्रीर गोत्र के भीतर दलबंदियां खडी करके वह शासन चलाता था। किसी भी यादव की उस पर प्रीति नही थी। किन्तु गुरु के बिना देव प्रसन्न नहीं हो सकते हैं. इसीसे कुछ लोग उसका श्रादर करते थे। वह सहस्रार्जन का विश्वासपात्र व्यक्ति समका जाता था. श्रीर इसीसे लोग उससे दरा करते थे।

कृत्ति की मोपडी के सामने एक जैसे-तैसे बनाई हुई वेदी थी। उसमें कई दिनों की राख इकट्टी हो गई थी। वह मोपडी मे भोजन करने बैठा था। एक स्त्री बाहर भोजन बना रही थी और एक दूसरी स्त्री ला-लाकर उसे परोस रही थी। श्रीर किल्विणि, एक तीसरी स्त्री जो कि यौवनवती, स्वरूपवान श्रीर स्थूलकार्य थी, सामने बैठी उसे श्रीधक खाने के लिए प्रीरित कर रही थी। श्रन्य लोग चाहे भूखों मरते, पर देव के इस परम भक्त के यहां तां श्रानन्द ही श्रानन्द था। गोत्र की सबसे अच्छी गायें उसे प्राप्त होतीं, उसे गौदान किये बिना किसी का भी पितर देवलोक को प्राप्त नहीं कर सकता था। श्रावश्यकता पड़ने पर मनचाही वस्तु जिससे वह चाहता मंगवा लेता, श्रीर देव तथा उनकी श्रवकृपा से डरने वाले यादव उसे लाकर उपस्थित कर देते।

"श्रात्रो, मुखिया ! श्राज चिन्तातुर दीख रहे हो ?"

"रयशी !" मुख्या ऋषि को सटा 'रयशी' ही कहा करते, "मैं नो श्रम हार मान गया हूं। बस बापू के श्राने की राह देख रहा हूं।"

''क्यां, क्या बात है ?'' कुचि ने खीर की सपोटते हुए कहा।

"दुःस्व का पार नहीं है श्रव तो बाबा," मुख्या ने सामने बैठते हुए कहा, "पानी नहीं है, घाम नहीं हैं, ढोर मरने लगे हैं। कौन जाने क्या होने को है <sup>9</sup>"

''श्ररे, घबडाते क्यो हो ? महादेव जी सब श्रानन्द-मगल हो करेंगे।''

"महादेवजी तो कुछ भी नहीं कर रहे है," मुखिया बुदबुदाया। "देख क्या रही है," कुचि ऋषि श्रवना परनी पर चिरुलाये, "श्रीर खीर है कि नहीं?"

"श्रभी लाई," कहकर किल्वणी बिजली की तरह मापटकर स्वीर सेने चली गई।

"मुखिया, मुक्त पर श्रद्धा रखो। सब-कुछ श्रच्छा ही होगा," कहकर कुच्चि ने मीठे श्रोटों पर जिह्वा फेरी।

"रयशी, यदि शीच वर्षा नहीं हुई तो माबरमती के किनारे जाना पड़ेगा।"

''ऐसे कैसे जाया जा सकता है यहां से ? मैं बैठा हूं तब तक क्या होने को है ?'' कुक्ति ने निश्चिन्तनापूर्वक कहा।

"क्या नहीं हो रहा है ? एक पानी की मटकी के लिए वह रघी श्रीर विजी एक-दूसरी के केश नोंच-नोंचकर लड़ रही थीं। यह दुःख देखना श्रव मुम्मसे सहन नहीं हो सकता। श्रानर्तराज का संदेशा श्रा गया है। चौमासे तक के लिए वे हमारे गोत्र को उस नदी के किनारे पर स्थान दे सकेंगे।"

"संदेशा कब श्राया <sup>9</sup>" किंचित् धूर्तता से उसने पूछा। उसकी जानकारी के बाहर गोत्र में कुछ हो, यह बात उसे पसन्द नहीं थी। उसकी श्रीर मुखिया की दृष्टि विद्वोष से भरकर टकरा गई।

"श्राज ही।"

"मुक्ते क्यो नहीं पूछा ?"

"इतनी छोटी-सी बात के लिए तुम्हे क्यो कष्ट द्ं ?" मुखिया ने कहा ।

"यहां से हम जा नहीं सकते," कुचि ने सिर हिलाया, "राजा अर्जुन की श्राज्ञा है।"

"मुक्ते तो ऐसी कोई श्राज्ञा उन्होंने नहीं दी," मुखिया ने न्याकुल स्वर में उत्तर दिया। "हमने कौनसा श्रपराध किया है कि वे जहां कहें वहां रहकर हमें मर जाना पडेगा? वे तो शायद दस बरस तक भी वापस न लौटें।"

"उनकी त्राजा का उत्लंघन करोगे, तो तुम्हारा क्या होगा ?"

"श्राज्ञा दे गए है तो साथ ही पानी के घडे क्यो नही भिजवाते गए ?" मुखिया ने ताना मारा । "हमसे हमारे युवक ले रहे है, घोडे ले रहे हैं, गार्थे ले रहे हैं, श्रव तो केवल प्राण लेने बचे हैं। परसो दोपहर के बाद मैं तो श्रपने बोरे-बसने बांधकर चल दूंगा, यदि बापू नहीं श्राये तो ।"

"मुखिया, थोडा धेर्य से काम लो । मै त्रादमो को माहिष्मती भेज-कर त्राज्ञा मंगवाता हूँ।"

''श्रपनी गांडियां मैं जहां चाहे हॉकूं। उसमे भला श्राज्ञा किसकी लेनी पडेगी <sup>9</sup>'' उग्रभाव से मुखिया ने पूछा।

"मधु से पूछ लिया है ?"

"वह तो बालक है। उससे पूछकर क्या होगा ?" "तब भी राजा का पुत्र तो है ही न ?"

"वह भी तो तुमसे पूछकर उत्तर देगा न ? उसे ऐसा सिर चढ़ाया है कि कौन जाने उसका क्या होने को है ?"

"वह श्रोर उसके युवक साथी न माने तो ?" कुत्ति ने पूछा। "मुखिया मैं हूं कि वह ? कल श्राप प्रयाग-यज्ञ करवाहये,"

कहकर मुखिया वहा से चल दिया।

उन्होंने निश्चय कर लिया था। जब तक उजाला रहा, वे घीरे-च्वीरे चारों झोर धूम गए। जहां देखा वहीं बस एक ही कर्म-कथा थी—पानी की तंगी। खीर की कटोरियां उड़ाते हुए कुच्चि पर उसे भयंकर क्रोध हो आया। वह गुरु नहीं था, वह तो काला नाग था। उसी के कारण देव कुपित हुए थे और उन्हें आनतों की शरण में जाना पड़ रहा था।

निदान मुखिया अपनी कोपड़ी पर पहुँ चे, पंचों को बुखवाया और उनकी सम्मति जी। तीसरे दिन दोपहर के पश्चात् सारा गोत्र साबरमती की ओर अपना प्रयाख आरम्भ कर दे, यह निश्चय हो गया।

उजियाजी रात थी। सारे गोत्र में जब यह सम्वाद फैल गया, तो सब लोगों में उत्साह जाग उठा। एक स्थान पर बैठकर मरने की अपेका तो दौड़कर आग में कूद पड़ना ही अच्छा है। स्त्रियां और बच्चे आनन्द से नाच ठठे।

थका हुआ मुखिया तेट गया। उसके लडके और भाई-भतीजे उसके आस-पास सोने की तैयारी कर रहे थे। उसकी बुढ़िया धीरे-धीरे कुछ बात कह रही थी। एकाएक मधु और दूसरे चार लडके खड्ग खेकर आ पहुँ चे। मुखिया के कुटुम्बी चौंककर खड़े हो गए।

"मुखिया !" मधु ने उद्धत भाव से पूछा, "यह क्या है ? किससे पूछकर गोत्र को यहां से उठाये जिये जा रहे हो ?"

"मुक्ते किससे पूछना पहेगा ?" मुख्तिया ने इठीले स्वर में उत्तर दिया। "यहां से नहीं जा सकते, सावधान ।" मधु ने क्रोधावेश से भरकर श्राज्ञा दी।

"तेरे गद्दी पर श्राने में श्रमी देर है। मेरे साथ तेरे बाप श्रीर चार भाई है।"

"तू मुक्ते कहने वाला कीन होता है ?" कहते हुए श्रोठ पीसकर मधु श्रागे बढ श्राया। मुखिया उठकर सामने खडा हो गया—"तेरे बाप को मैने पाला-पोसा है, यह तुक्ते पता है ? तू श्रपनी राह जा। तेरा सिर बैठिकाने हो गया है।"

"श्रीर तेरा सिर श्रभी बेटिकाने होगा।" कहते हुए खड्ग उठाकर मधुपास सरक श्राया। हाहाकार मच गया। मुखिया ने जाटी की श्राइ देकर बचाव किया। मुखिया के पुत्र कूर्मा ने मधु पर पीछे से श्राक्रमण किया श्रीर पैर पकडकर उसे फेंक दिया। चारों श्रोर से जोगो ने श्राकर मधुका खड्ग छीन खिया।

उस खड्ग के समान चिन्द्रिकामय मध्यरात्रि की शांति शंख-नाद से भंग हो गई। "राजा श्रा गए!" सबके मुंह से निकल पडा। सभी के हृदयों मे श्रानन्द का सागर उमड पडा श्रीर काम तथा नींद छोडकर स्त्री-पुरुष श्रीर बालक राजा भद्रश्लेण्य का स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े। श्रकेला मधु ही चोर की भांति श्रपनी गाडी में जाकर छिप गया।

गीत्र के सीमान्त पर यादवों की मेदिनी जमा हो गईं। सभी अधीर होकर हँस-बोल रहे थे। केवल छोटे बच्चे इस हलचल का कारण न समक पाने से रोने लगे। बडे बालक कूद-फॉद करने लगे। "राजा आ गए। राजा आ गए। तो के हर्ष-ध्वित होने लगी। गांव मे घोडे और होर भी रंभाने-हिनहिनाने लगे। चंचल कुत्ते बिना भोके, एकटक चितिज निहार रहे थे।

मुखिया ने शंख-नाद किया। उसके प्रत्युत्तर स्वरूप भद्रश्रेण्य ने भी शंख-नाद किया श्रीर एक तीसरा शंख-नाद श्रीर हुश्रा—यादवों के शंख-नाद से श्रधिक प्रीद, स्पष्ट, निराक्षा। बहुतो को वह नाद परिचित नहीं जान पडा। मुखिया भी उसे न पहचान सका। तभी स्मरण्-मंडार के भीतर सोये संस्कार जाग उठे। उसने श्राश्चर्य-चिकत होकर स्मिर पर हाथ दे लिए—"श्रो मां मेरी।"

"क्यो १ यह किसका शंख-नाद है ?" डो-तीन जनो ने पूछा।

"महाश्रथर्वण भागव का ! में छोटा था, तब मेंने सुना था। मेंने भी सीखा था।"

"महात्रथर्वण भागव! ऋचीक! जिन्होने इस भूमि को शाप दिया था, वे १ यह क्या १ देव श्रीर भी श्रधिक रूट गए है, या फिर प्रसन्न इए हैं १<sup>१</sup>

श्रश्वारोहियों की एक छोटी-सी दुकड़ी श्रागे श्राती हुई दंख पड़ी। यादवों ने हर्ष-नाद किया। सामने से श्राते हुए श्रश्वारोही प्रेम-विद्वल हो पुकार उठे।

श्रश्वारोही श्रपने-श्रपने श्रश्वों पर से कृदकर श्रपनं स्वजनों से मिलने के लिए दोंड पडे। राजा भद्रश्रेष्य ने उतरकर मुक्ष्या से भेंट की। मभी के भीतर भेंट करने की उत्कंडा जाग उठी थी। स्वजनों में मिलने का लाभ न मिलने के कारण कुछ, लोग घोडों से जाकर भेंट करने लगे।

दो अरवारोही घोड़ो पर से उतरकर एक-दूसर का हाथ पकड़कर कंथे-से-कंधा सटाये खड़े हुए थे। उन्हें कोई पहचानता नहीं था। विदेश में वे टोनो ही एक-दूसरे के अपने थे। लेकिन भद्रश्रेयथ नुरन्त ही मुख्या को और अपने काका को उनके पास ले आया।

"वीजा काका!" भद्रश्रेषय ने गद्गद् क्रयठ से कहा, "श्राश्चों परों पड़ी। ये हैं महाश्रथवंशा के पौत्र—हमारे गुरुदेव—भागंव श्रेष्ठ जमदिग्न के पुत्र। वीजा, पचास वर्ष के उपरान्त शाप उत्तरा है। मुक्त पर कृपा करके गुरुदेव यहां पधारे हैं। पैरों पड़ो, इनके पद-धारश से हमारा उद्धार होगा। कुछ लोग समके, बहुत-से लोग न भी समके, एर प्रशिपात सभी ने किया।

उन दोनो अश्वारोहियो में से एक दीर्घकाय अश्वारोही ने स्वाभा-विक गौरव से वीजामुखी को उठाकर भेंट की, और हाथ फैलाकर आशीर्वाद दिया—"यादवो! अग्नि, वरुण और इन्द्र तुम्हारा कल्याण करें।"

भागव राम के साथी ने उन जैसा ही पुरुष वेष धारण कर रखा था, तब भी वह एक लावरमवती स्त्री थी, यह स्पष्ट ही प्रकट हो रहा था। उसके सुकुमार मुख पर श्रीर रोष दिलाने वाली उद्धत नाक की रेखाश्रो में जगत को जीतने के लिए सुजी गई सुन्दरी की मोहिनी थी। वह छोटी श्रीर सुडील थी।

"ये हैं तृत्सुत्रों के प्रतापी राजा सुदाम की बहन लोमादेवी," भद्रश्रोचय ने परिचय दिया।

राम श्रीर लोमा को ले जाकर राजा ने श्रपने पास की ही एक मोपडी में स्थान दिया। श्राधी रात को भी चूर्ह चेत उठे। भोजन सांघकर खाना-पीना हुश्रा श्रीर न जाने कितनी रात गये तक रंग-राग चलते रहे।

राजा त्रा पहुँ चे हैं त्रीर महाअथर्वण के पौत्र ने लोगो को शाप से मुक्त कर दिया है, इन दोनो घटनाश्रो ने यादवो को हर्ष से पागल बना दिया।

#### : 0:

कुछ दूर पर एक वृत्त के तले भद्दश्रीण्य, मुिलया, राजा के काका तथा पंच लोग परस्पर एक-दूसरे से नये-पुराने समाचार कहने-सुनने लगे।

"मै जानता हूँ, सहस्रार्जन मुक्त पर बहुत कुद्ध हो गए है," भद्रश्रो एय ने कहा। "मैं अब नाम मात्र का ही सेनापित रह गया हूँ।

लेकिन बीजा, किसी दिन तो इस शाप से छुटकारा पाना ही था न ? देवो ने हम पर कृपा की है। जिनके दर्शन भी दुर्लभ हैं, ऐसे भृगुश्रेष्ठ का पुत्र हमें मिल गया है। कल देख लेना! में तो दिन श्रीर रात उसके साथ रहा हूं। जहां भी हम गये हैं, श्रानन्द-ही-श्रानन्द हुआ है। यह गुरु के पुत्र नहीं, यह तो स्वयम् ही देव है। राजा श्रर्जन भले ही कुपित हो। हमें तो किंचित् भी श्रांच नहीं श्राने वाली है। श्रीर श्राये तो श्राये, श्रपने बाप-दादों के किये पातक का प्रायक्षित करेंगे।"

"लेकिन यह राजा की बहन क्यों आई है ?"

भद्रश्रेयय ने लोमहर्षिया के सम्बन्ध में सारी बाते उन्हें सविस्तार बताई'।

"सहस्रार्जन के मन में लोट है। इस जड़की के साथ विवाह करने के लिए वह इसे यहां ले श्राया है, लेकिन सृगुश्रोष्ठ जमदिन ने इस विवाह के विरुद्ध खड़े होने की प्रतिज्ञा की है। अर्जुन का भाग्य फूट गया है। यदि मानव देव के साथ लड़ेगा तो हारेगा ही, इसमें अचरज की बात ही क्या है?"

"लेकिन अब यहां से चलना होगा या नहीं ? बापू, तुम आ गए हो सो अब तुम ही इस बात का निर्णय करो।"

"कल सबेरे देखा जायगा।"

इतने में ही कुक्ति आ पहुँचा, और सब जोगों ने बात को उड़ा देने की चेष्टा की। निदान कुक्ति ने कहा—"राजन, मुक्ते तुमसे बात करनी है, अकेलो में।"

"अभी ही ? कल करें तो नहीं चलेगा ?"

"नहीं, अभी ही," कुत्ति अपने हठ पर दृद बना रहा। सब उठ खडे हुए।

"राजन्, चक्रवर्ती सहस्राजु न यहाँ भाकर आपके किए संदेशा छोड़ गए हैं।"

"क्या ?"

"वे जब तक लौट कर न श्रायें, तब तक श्रापको यहाँ से जाना नहीं है।"

कुत्ति की मृदु वाणी से जो विष टपक रहा था, उसे भद्रश्रेणय ने स्पष्ट ही पहचान जिया।

''मै जानता हूं। मुक्ससे सहस्रार्जुन ने कहा था। पर तुमसे भी कह गए हैं, यह सचमुच श्राश्चर्य की बात है,'' राजा ने कटाच करते हुए कहा।

"मुक्ते वे आज्ञा दे गए हैं कि आपके लौटने पर, आपकी इच्छा क्या है यह जानकर, उसकी सूचना मुक्ते रानी मृगा और गुरु मृकुगड़ को दे देनी चाहिए।"

"कुत्तिवंत, श्राप हमारे गुरु होकर, हमें बन्दी बनाकर, हमारे प्रहरी बन गए है, क्यो न १<sup>९</sup>

''चक्रवर्ती सहस्रार्जुन की श्राज्ञा का उल्लंघन मै नहीं कर सकता। युद्ध पर जाते समय वे श्रापको मुक्ते सौंप गए है।''

"कु चिवंत, सो तो मैं जानता हूं। मैं श्रब सहस्रार्ज न का सेनापित नहीं रहा। उनका कोप मुक्त पर उतरा है। मैं श्रब यादवो का राजा नहीं, पर तुम्हारा बन्दी हूँ। श्रोर भी कुछ कहना है ?"

"यह क्या कह रहे हो <sup>9</sup>" विष-भरी मिठास के साथ कुचि ने कहा, "मै तो तुम्हारा पुरोहित हूँ।"

"मुक्त पर पहरा देने के लिए, रानी मृगा को गुष्त संदेश भेजने के लिए श्रीर मेरे यादवों को निराधार बना देने के लिए ?"

"मुखिया ने परसो साबरमती के तीर जाने की घोषणा की है। मैने उन्हें बहुत मना किया है। श्रव श्राप क्या निर्णय करते हैं ? जो भी करें विचारपूर्वक करें।"

"कुचिवंत, मै तो साठ वर्ष का हो गया हूँ। बिना विचारे काम करने का श्रिधिकार तो तुम युवकों का है। मैं कल सवेरे निश्चय करूंगा।"

"यहाँ से आप चले जायंगे तो परिणाम बहुत बुरा होगा।"

"'कुचिवत, मुक्ते क्या करना होगा, सो तो में जानता हं,'' किंचित् आधीर होकर भद्रश्री एय ने कहा।

"श्राप नहीं जानते हैं, इसीमे तो कह रहा है। श्रापनं उम भागव का गुरुदेव के रूप मे परिचय दिया है, तब मैं कीन है। गुरु सृकुणड कीन हैं शसद्मार्जुन तो इन दोनो श्रातिथियों को बन्दी बनाकर रखने को कह गए हैं, श्रीर श्रापने उस लड़के को गुरु बनाकर बिठा दिया, सो भी गुरु भृकुणड से या सुफसे पुछे बिना ही।"

भद्रश्रोराय खिलखिलाकर हँस पड़ा।

"कुचिवंत, अपना चातुर्य अपने पाम हो रहने दो, या फिर उसे अज्ञानी यादवों के आगे जलाओं। में तो बृढ़ा हो गया हूं। मैंने तो आगस्य और लोपामुद्रा के, विशिष्ठ और करव के तथा विश्वामित्र और जमदिन के दर्शन किये हैं। अपना गुरुषद अपने पाम ही संभाल कर रखे रही।"

"तो श्राप क्या कहना चाहते हैं <sup>9</sup>" कुचिवंत ने क्रोधपूर्वक पूछा। राजा फिर हँस पडा।

"तुम भी मार्क् गढ़ेय हो सो भृगु ही हो, श्रीर भृगुश्रों के कुलपित हैं भृगुश्रेष्ठ जमदिग्न । उनके पुत्र ने इस देश के श्रार्यों का गुरुपद तो जन्म से ही पाया है। चापलूमी श्रीर छुल-छुन्द से वह उसे नहीं प्राप्त करना पड़ा है। तुम्हारे धन्य भाग्य हैं कि जीते-जो श्रपनी श्रांखों से तुमने उनके दर्शन कर लिये।"

"याद रिलये, श्रापको इसके लिए बहुत श्रधिक सहन करना पढेगा?"

''रक्षा करने वाला श्रीर मारने वाला तो देव हैं, मनुष्य नहीं।'' ''श्रीर मैं देव का मंत्र-दर्शन करने वाला हु।''

"कुचि," भद्रश्रो एय ने श्रोंठ काटकर उग्र स्वर में कहा, "गुरु भार्गव के पैर घोकर पानी पी, तब तुमे समम में श्रायगा कि मंत्र किले कहते हैं।" उनकी श्रांखों से प्रतिहिंसा उभर श्राई—"श्रोर यदि भार्गव का बाल भी बांका हुआ, तो तेरा रक्त पी जाऊँगा। जा-"

कुत्ति वहां से चला गया। यह तो निश्चित था कि भद्दश्चे एय का पुरय समाप्त हो गया था। वह श्रव सहस्राज्य का मान्य सेनापित नहीं रह गया था, प्रस्युत वह तो एक बन्दी के समान था। उसका प्रहरी स्वयम् गुरु मुक्ष श्रीर रानी मृगा का मान्य व्यक्ति था। भद्दश्चे एय यदि नियंत्रण में न रहे तो यादवो का नाम चिह्न भी शेष रहना सम्भव नहीं था। श्रीर नाम चिह्न न रहे इसीमें उसे लाभ भी था। गुरु मुक्रु उड श्रस्ती बरस्क के हो गए थे। श्रीर यदि वह सहस्राज्य को प्रसन्न कर सके तो उनके बाद वह माहिय्मती का पुरोहित-पद प्राप्त कर सकता था।

श्रपनी गाड़ी की श्रोर जाते हुए कुिं ने श्रनेक युक्तियां सोची श्रौर श्रपने किये हुए सकरपों को सिद्ध करने के लिए उसने श्रपने विश्वसनीय श्रादमियों को भोर होने से पहले ही सहस्रार्जन की रानी मृगा श्रौर गुरु मृक्षड के पास संदेशा देकर भिजवा दिया।

## : 5' 1

भद्रश्रेषय ने श्रपने पास ही की एक कोपडी राम श्रीर लोमा को दे दी थी। राम ने लोमा की शय्या बिझाकर बडी मृदुता से उसके मृग-चर्म व्यवस्थित कर दिए। लोमा उसका श्रंग थी। उसे झोडकर खाना-पीना, सोना, शस्त्र फिराना या घोडे पर बैठना उसे नहीं रुचता था। तिस पर भी उसकी श्रोर किंचित मात्र भी पुरुष वृत्ति नहीं थी।

दोनो बालकपन से एक साथ ही खेल-कूदकर बडे हुए थे और दोनों देहों में एक ही आत्मा हो, ऐसा वे शनुभव करते थे। वह लोमा के मन की बात समक्त जाता और लोमा उसके मन को बात जान जाया करती।

राम जानता था कि सहस्रार्ज न लोमा को हरण करके लाया है, श्रीर इसीसे वह भी साथ श्राया था । सहस्रार्ज न जब दोनों को ले श्राया तो कुछ दिन तो लोमा बहुत घबराती रही। पर राम ने उसके साथ रहकर उसे श्रमयदान दिया था। उसके पास से वह च्राण-भर के लिए भी दूर न होता। रात को भी जब यह सो जाती, तब वह उसका पहरा देता। उसका निःश्वास भी सुनाई पड़ जाता, तो तुरन्त हाथ में खड्ग लेकर खडा हो जाता। लोमा उससे बड़ो थी, फिर भी सुकुमार श्रीर नन्ही थी। उसे तनिक-सा भी कष्ट होता, तो राम उसे उठा लेता।

राम को श्रनुभव होता था कि लोमा कुछ बदल गई है। छोटी-छोटो बातों में श्रव वह शरमाने लगती। कभी-कभी उसके स्पर्श से वह कॉप उठती। श्रव जो वह कभी राम में चिपटती तो उसमें उसे एक श्रनजान उमिंलता का श्रनुभव होना। पहले तो लोमा मित्र भाव में उपद्रव भी किया करती। पर श्रव तो वह उसकी श्रोर पूज्य भाव रखती थी। राम की मान्यता थी कि स्त्रियां निर्वल होती हैं। इसीमें वह मान लिया करता था कि लोमा में यह परिवर्तन स्त्रियों के न समके जा सकने वाले स्वभाव के कारण ही हश्रा होगा।

लोमा के सो जाने पर राम भी उसके पास ही सो गया। मुँह-श्रुँधेरे उठकर वह सोई हुई लोमा की श्रोर देखने लगा। मानो दृष्टि-संदेश का उत्तर देरही हो, लोमा ने इस प्रकार श्राँखें खोज दी।

''चल, नहा आएं।''

"पर नदी कहाँ होगी ?"

"प्रतीप कह रहा था कि गोत्र के निकट ही गोमनी नदी है।"

दोनों कोंपड़ी से बाहर निकले। सारा गोत्र श्रभी सो रहा था। चारों श्रोर गंदगी, दुर्गीन्थ श्रीर गरीबी दिखाई पड़ी।

दोनो ने हाथ में मिट्टी के घड़े उठा लिए और बाहर निकली। उन्हें देखकर कुत्ते भोंकने लगे।

दूर पर एक बृद्ध स्त्री गीत गाती हुई चक्की पीस रही थी। "मांजी, यहां नदी कहां है ?"

"ऐसे भाग्य हमारे कहां कि नदी पास ही में हो। गिरनार पर जाना पड़ेगा। भाई तु कीन है ?" ''में भार्गव हूँ। कल जो आया था वही,'' हॅसकर राम ने कहा। "भार्गव! खोहो, महाअथर्वण का बेटा? भाई, तेरे पैर यहां पडने से ही पानी आ जाय तो अच्छा हो। गोमती में से तो पानी बूंद-बूंद आता है। घडा भरते हुए घडियां बीत जाती है। यह लडकी कौन है, भाई?''

"यह लोमहर्षिणी है, राजा दिवोदास की पुत्री।"

"तू तो, अरी, बड़ी सुन्दर श्रीर रूपवान है। चलो, मैं भी घडा लिये लेती हूं।"

बुढिया कमर मुकाकर चल रही थी, पर उसके पैरों मे बहुत शक्ति थी। वह बात्नी भी थी। पानी का कैसा दुःख था, एक घड़ा पानी के लिए स्त्रियाँ किस प्रकार मुख्टा-मुद्धी श्रीर केन्शा-केन्शी करती थी, मुखिया कैसा भला श्रादमी था श्रीर गोत्र का गुरु कुच्चिनत कितना दुष्ट व्यक्ति था, बडी रानी, प्रतीप की माँ श्रीर सेटानी कैसी श्रच्छी थीं तथा छोटी रानी रेवती कैसी लुच्ची थी, ये सारी बातें बुढ़िया ने बिना पृछे ही कह डाली।

जंगल की पगडराडी पर होकर वे गिरनार पर चढ गए। वहां सूखी हुई गोमती के पथरीले पाट पर होकर एक छोटा-सा प्रवाह वह रहा था।

वे सब वहाँ गये। बुढिया कपडे धोने चली गई। लोमा ने मृगचर्म उतारकर स्नान किया। वह जब स्नान करती तो रचा करने के लिए राम पास ही खडा रहता, पर ऋाँखें मींचकर ऋौर मुँह फेरकर।

फिर राम नहाने गया, श्रौर लोमा वैसे ही खडी रही। वे दोनों छोटे थे तब राम की माँ रेखुका ने, जिसे वे दोनों 'श्रंबा' कहा करते थे, यह शिष्टाचार उन्हें सिखाया था। वे श्रमी भी उससे विचलित नहीं हुए थे। यह देखकर बुढ़िया खिलखिलाकर हँस पडी श्रौर पास श्राकर तालियां पीटने लगी। राम को लगा कि यह बुढिया कुछ पागल है।

"मॉजी, खडी रहो, हम श्रर्घ्य देकर श्राते हैं।" श्रर्घ्य-विधि समाप्त होने पर, राम श्रीर लोमा भरे हुए घडे लेकर पर्वत पर से उतरने लगे। बुढ़िया के सिर पर भी पानी का घडा था। पर्वत की तलहटी में, पगडयडी क पाम, भाडों का एक भुगड था। उसमें कुछ बच्चे खंड हुए दिखाई पडे। प्रचानक लकडी की मार का शब्द सुनाई पडा श्रीर किसी बच्चे की भयानक चीख सुनाई दी। मंद-मंद हँस रह राम की मुद्दा गम्भीर हो गई। उसकी श्रीखे न्धिर हो गई।

"यह क्या ?"

''भाई, यह तो छोटी रानी के मंधु का उपडव जान पडता है। चलो, चलं चलो यहां में । वह बहुत खराब लड़का है।''

इस चेतावनी पर ध्यान दिये बिना ही राम काडो के अुगड की श्रोर बढ़ा। उसके पीछे-पीछे लोमा श्रीर बुढ़िया भी गईं। वहां पन्द्रह-बीम लडकों का अुगड खड़ा हुश्रा था। दो लड़कों ने एक लड़के के हाथ पकड रखे थे, श्रीर एक युवक जो प्रतोप के माई-सा लग रहा था, उस पकडे हुए लडके को कोड़े मार रहा था।

कोडे मारने वाला मधु एक लम्बा, दृढ़ गठन का लड़का था। इस समय उसका मुख क्रोध श्रीर द्वेष में लाल हो गया था। जिम लड़के को वह कोड़े मार रहा था, उसका छोटा भाई दूर खड़ा सिसक-सिसक कर रो रहा था। श्रन्य सब लड़के श्रानन्द से खड़े थे।

''यह मुख्या का जड़का कूर्मा है। श्रीर वह जो रो रहा है, वह उसका छोटा भाई उज्जयन्त है,'' बुढ़िया ने राम से कहा।

"चुगलखोर, बदमाश, मेरा होकर मुक्ते ही तूने कल गिरा दिया?"
"चमा करो, चमा करो!-" कुर्मा ने गीते हुए स्वर में कहा।

उत्तर में मधु ने फिर कोडा खींचा, कूर्मा चिरुलाकर रोने लगा। श्रास-पास खड़े हुए लड़के हैंस पड़े।

राम का मुख निश्चल हो गया। उसकी तेजस्वी आँखें सिंह की आँखों के समान विकराल हो गईं। धीरे से, स्वस्थतापूर्वक उसने लड़कों की टोली के बीच जाकर मधु का हाथ पकड़ लिया। "बस कर !" वह ललकार उठा।

श्रास-पास खडे लडके स्तब्ध हो गए। राम काफी रात बीतने पर श्राया था, सो कोई उसे पहचानता नहीं था। मधु का हाथ पकडने वाले की हिम्मत देखकर वे श्रवाक हो गए। कूर्मा की चीख उसके गले में ही श्रदक गई। उज्जयंत श्रपना रोना भूल गया।

मधु भी विस्मित होकर क्रोध-भरी दृष्टि से देखता रह गया। यादव गोत्र में कोई भी ऐसा व्यक्ति उसकी जान में नहीं था जो उसे रोक सके। श्रीर रात को जब राम का स्वागत-सस्कार हुआ था, तब वह वहां उपस्थित नहीं था, सो राम को वह पहचान न सका। उसने ज़ोर से अपना हाथ राम के हाथ में से खोच खिया, श्रीर राम के मुँह की श्रोर अपना कोडा तान दिया। लडके अपने नेता की वीरता को देखकर हँस पड़े।

राम के मुख पर रुधिर की रेखा-सी तैर ब्राई। कुछ ऐसा घामास होने खगा मानो उसकी स्थिर विकराल घाँखों में से घाग की सरिता बह रही हो। एकाएक सिंह की तरह क्तपटकर उसने मधु का गला पकड लिया घौर उसे धरती पर डाल दिया। गिरता हुं ह्या मधु राम से भिड पडा घौर दोनों मूमि पर श्रा गिरे।

लडके चिकत हो गए। कुर्मा ने ऋपना हाथ पकडने वालो से हाथ छुडा लिये। उज्जयन्त रोना भूलकर साहस से भर उठा। लोमा ने घडे नीचे रख दिए स्रोर कमर से गोफन निकाली।

वयस्क, प्रवल श्रौर क्रोधातिष्ट मधु का राम को डर नहीं था। दोनो भूमि पर से उठकर एक-दूसरे से जूक पडे। राम ने देखा कि मधु फिर से श्रपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने को उत्सुक था, श्रौर वह श्रपने बल से राम को कुचल डालना चाहता था।

राम चपलतापूर्वक मधु को छकाने लगा। उसके पैर नर्तकी की भांति नाच रहे थे, अतएव धीमे पैरो वाले मधु को छकाना उसके लिए बहुत सरल हो गया। स्वस्थ और सचीट राम के लिए, जिसने बचपन से ही चायमान और विमद जैसो के पास शिचा पाई थी, मधु तो केवल बालक के समान था। मधुका श्वास रुँधने लगा। तब राम शान्ति-पूर्वक श्वास ले रहा था।

लोकवृंद की प्रशंसा थ्रौर निन्दा दोनों ही चंचल होती है। लडके राम की शक्ति देखकर मुग्ध हो गए। मधु को भी निदान कोई श्रपने से सवान्सेर मिला तो !

राम ने मथु को श्रपने पाश में जकड लिया। उसे दूर करने के लिए मधु की सारी छटपटाहट व्यर्थ हो गई। वह भूमि पर लुढ़क गया। राम उसकी छाती पर चढ़ बैठा, श्रीर जब तक वह श्रचेत न हो गया वह उसे बूँसे मारता ही चला गया।

मधु जब मुर्झित हो गया तो राम ने उठकर लोमा से पानी लिया, उसके मुँह पर बह श्राया रक्त साफ किया, श्रीर उसे मचेन किया।

"तड़के, इधर आ!" राम ने कुर्मा को आज्ञा दी, "यह कोडा ले।" कुर्मा डरते-डरते पास आया और उसने कोडा ले लिया।

"इसने तुभे कितने कोडे मारे ?"

"पाँच।"

''चल, तू भी इसे पाँच को है मार।"

"पाँच कोड़े ?" बेजान-सा होकर कुर्मा ने कहा। राजकुमार को श्रीर वह पाँच कोडे मारे ? उसके हाथ में से कोडा गिर पडा।

"चल !" राम ने गर्जना की, "कोड़ा उठा में इसे पकड़े रखता हूँ। मार !"

कूर्मा ने राम की भयंकर मुख-मुदा देखी और डरते-डरते कोड़ा फिर उठा लिया।

"चल, मार इसे।"

कूर्मा राम से भयभीत हो उठा। उसने को इ। लेकर कुछ-कुछ भान में आ रहे मध्र को खुआया।

"एक, चल !'' राम ने कहा, "दो, तीन, चार, पाँच," वह बोला और मध को छोड़कर खड़ा हो गया। "ले श्रपना कोडा। फिर कभी किसी छोटे लड़के को श्रगर कोडे मारे, तो जितने मारेगा उत्तने ही खाने पडेंगे। चल उठ।" राम ने हाथ पकडकर मधु को उठा दिया।

"जा---"

लंगडाते पैरो से मधु जंगल की स्रोर चला गया। कुछ लडके गोत्र की स्रोर भाग गये।

बुढ़िया ने राम की बलाये ली, "जियो, मेरे बेटा ! श्राज तूने मधु की मित ठिकाने ला दी है।"

राम ने स्वस्थतापूर्वक मुंह घोया, जटा मे से धूल काडी श्रीर श्रपना मृग-चर्म ठीक किया।

#### : 3:

राम जब सोकर उठा, तो उसका श्रंग-प्रत्यंग दुख रहा था। उसके पास लोमा श्रौर भद्रश्रेण्य चिन्ताप्रस्त बैंठे थे।

वह उठ बैठा श्रीर उसने खाने के लिए मांगा। प्रतीप द्वार के पास पहरा दे रहा था। तुरन्त ही वह गया श्रीर श्रपनी माँ—बडी रानी से कुछ खाने को ले श्राया।

"गुरुदेव," भद्रश्रेण्य ने कहा, "मधु ने आपको कोडा मारा, यह पातक में कब धो सक्गा !"

"राजन्, इस निमित्त को लेकर ही मुक्ते उसे धर्म सिखाने का श्रव-सर मिला।" राजा को बुरा न लग जाय, इसिलए सकुचाते हुए राम ने कहा, "उसे किसके यहाँ शिचा पाने को भेजा था ?"

''उसने तो यहाँ कुन्निवंत पुरोहित के पास ही शिन्ना पाई है ।''

''श्रच्छा ही हुश्रा, श्रव सारी दुवृ<sup>°ि</sup>त्ति भूल जायगा। चारो श्रोर त्राहि-त्राहि मचा देता था।'' बढी रानी ने कहा।

"रेवतीदेवी को बहुत बुरा लगा होगा ?" राम ने कहा। "उसने तो मधु को सिर चढा रखा है," भद्गश्रेण्य ने कहा। "गुरुदेव ! पुरोहित और मुग्विया श्रापमे मिलने श्रा रहे है।"

कुत्तिकंत पुरोहित श्रधेट वय का व्यक्ति था। वह भी भृगुवंशी था, श्रोर माहिष्मती कं राज्यगुरु भृरूण्ड का शिष्य था। राम नये व्यक्ति को देखकर तुरन्त ही उसं पहचान लिया करता था। श्रज्ञानी, श्रभि-मानी, कुचकी श्रोर लोभी व्यक्ति को ऋषि-पद पर बैठा देखकर, उसे बहुत ही बुरा माल्म हुआ। वृद्ध मुख्या उसे चतुर श्रोर समसदार जान पडा। शिष्टाचार संपन्न हो जाने पर राम ने कुर्मा की कृशल पूछी।

''उसे ज्वर श्रा गया है, पर श्रापके दर्शनों के लिए श्रशीर हो रहा है।''

''मै श्रभी उसकी कुशल पूछने चल्ंगा।"

"नहीं, नहीं राम, श्रभी सोया रह," लोमा ने कहा, "श्राज रात को उत्सव है। तूथक जायगा।"

'सुभे हुश्रादी क्यादै<sup> 9</sup> कुछ भी तो नहीं है।'' कहकर राम उठ खडा हुआ।

राम ने कोपड़ी से बाहर आकर देखा कि लड़कों श्रीर नवयुवको की भीड़ वहाँ जमा है। उसने देखा कि सबको दृष्ट में उसकी धाक जमी हुई है श्रीर व्यवहार में सदभाग है। वह हँस पड़ा श्रीर उसने सबको आशीर्वाद दिये।

वह जय मुखिया की कोपड़ी में गया तो कुछ युवक उसके पीछे-पीछे चले आये। गंदे रास्ते, पुरानी गाड़ियां, फटे कपड़ और निस्तेज स्त्री-पुरुषों को देखकर राम का हृदय द्वित हो उठा। स्थान-स्थान पर पुरुषों को टोलियां जमा होकर उसकी कान्ति को विद्वेष-भरी दृष्टि में देख रहे थे।

"ऋषि जी !" उसने कुचिवंत से कहा, "यहाँ लोग बहुत ग्रस्त जान पड़ते हैं।"

"पानी के बिना किसका जी ठिकाने पर रह सकता है !" कुचिवंत ने कहा ।

"कल तो एक घडे के लिए सात स्त्रियां लड मरी," मुखिया ने कहा। "सबको श्रव यहाँ से किसी श्रव्छे स्थान पर चले जाना है। राजन् यदि न श्रा पहुँचते तो उपद्रव हो जाता।"

"सो तो चक्रवर्ती श्राकर तीन सौ घोडो श्रीर युवको को ले गए है, इसी से इतने पानी मे ही किसी तरह पूरा पड रहा है," कुन्तिबंत ने कहा।

भद्धश्रोण्य ने नि.श्वास छोडा श्रीर कहा, "मेरे सर्वश्रोष्ठ मनुष्य श्रीर घोडे युद्ध पर चले गए हैं। कौन जाने कब लौटेंगे।"

राम कुचिवंत के मुँह की श्रोर देखता रह गया । इन सबसे यही उसे निकम्मा प्रतीत हुश्रा।

"ऋषि," राम ने कहा, "क्या देव का श्राराधन नहीं करते हो ?" ऐसा लगा कि इस प्रश्न से कुचि का श्रिममान घायल हुआ है। "कुळ ऐसा जान पडता है कि देव की अवकृपा हो गई है।"

"श्रधमें का श्राचरण होने पर ही देव की श्रवकृषा हो सकती है," राम ने निश्चयपूर्व के कहा।

"भागेव ।" भद्रश्रोण्य ने कहा, "हमारे यहां तो श्रधमें श्रीर दुःख का पार ही नही है। मैं तो सदा माहिष्मती में या फिर चक्रवर्तों के साथ रहता हूँ, श्रीर इस बार तो युद्ध जीतकर भी नहीं श्राया हूँ कि श्रपने साथ सबके लिए धन श्रीर कीर्तिं बटोर लाता।"

राम चुप हो गया। उसकी आंखों के आगे यादव गोत्र का चित्र खंडा हो गया। बिना पानी और बिना खंदों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भकटते हुए स्त्री-पुरुष, अभिमानी और अज्ञानी गुरु, विदेशों में प्रवास करता हुआ राजा, गंदगी, असंस्कार और अज्ञान—ऐसे हैं ये सब मूर्ख, जिन्होंने उसके पितामह को त्यागा था, और जो उनके शाप के आस बने थे, और जिनका उद्धार करने के लिए वह स्वयम् आया था।

रात को उत्सव में जाने के लिए, बडी रानी श्रीर प्रतीप जब राम

श्रीर जीमा की लेने श्राये, तो भक्ति से श्राद्वे कुछ लडकों का समारोह उनके साथ हो लिया। यज्ञ का श्रायोजन जहां हो रहा था, वहाँ पहुँचने पर राजा को सूचना मिली कि कहीं जंगल में से मधु मिल गया है। कुछ समय के उपरान्त उसे लाकर राजा के सामने खड़ा कर दिया गया। वह मिलन मुरमाई हुई मुद्रा बनाये रक्त में भीगा हुशा, विद्वेष-भरी श्रींखें श्रीर भयंकर सूजा हुशा मुख लेकर सामने श्रा खड़ा हुशा।

क्रोध से भद्रश्रोयय की आँखें भी जाल हो गई थीं—"अत्याचारी, श्रधर्मी, कुलकलंक, गुरु भागेंव को हाथ लगाते हुए तेरे हाथ क्यों नहीं जल गए ? प्रतीप, इसे बांध दे। मैं श्रभी इसे ठीक किये देता हूँ।"

वायल, निस्तेल मधु की श्रोर राम ने ममता-भरी दृष्टि ढार्ला— 'राजम्, इसे श्रव द्रगड देना श्रन्थाय होगा। इसने कूर्मा की सताया, उसके लिए मैंने उचित न्याय कर दिया है। इसने सबेरे से खाया भी नहीं होगा। प्रतीप, इसे ले जा। रेवतीदेवी, इसे भोजन कराश्रो!''

मधु के विद्वेष की सीमा नहीं थी। उसके दास, वे सब गोत्र के लड़के हुँस रहे थे। जिसने उसे मारा था श्रीर उसकी प्रतिष्ठा छीन खी थी, वही उसे कमा कर रहा था। रेवती भी क्रोध भरी श्रांखों से रो रही थी। वह उठकर मधु को श्रापने घर ले गई।

राम ने यज्ञ के आयोजन की ओर दृष्टि दाली तो उसे द्या आ गई। कुलि तो कुछ भी नहीं जानता था। वेदी का एक भी भाग सीधा और शास्त्र-प्रमाणित नहीं था। अस्पष्ट स्वर में वह 'कुछ गुनगुना रहा था, जिसमें केवल मंत्रोच्चार का अभिनय था। उसके शिष्य भी कुछ नहीं जानते थे। यह बात भी उसकी दृष्टि के बाहर नहीं थी कि कुलि जब-तब भय और विद्वेषपूर्वक उसकी और देख लेता था। अब राम की समम में आया कि बादव क्यों निस्तेज हो रहे थे।

जैसे-तैसे यज्ञ पूरा हुआ। हाँव का प्रसाद बांटा जाने जगा। चारों स्रोर कोलाहल, श्रुव्यवस्था, गाली-गलीज स्रोर खींचातानी होने लगी। लोमा के मुख पर विरक्ति छा गई। राम दया-भरी श्रॉखों से यह सब देखता रह गया।

"भागव !" भद्रश्रोणय ने पूछा, ''यह सब श्रार्यावर्त से कितना भिन्न है ! नहीं <sup>9</sup>''

राम की श्रॉखों में एक गम्भीर तेज भर श्राया—''यह भी श्रायांवर्त ही है,'' उसने कहा, ''धर्म के श्रभाव में यहाँ के संस्कार लुप्त हो गए हैं। बस इतनी-ही-सी बात है।''

भद्रश्रेण्य यह विचित्र उत्तर सुनकर राम की श्रोर देखता रह गया। श्राज पहली बार उसके गोत्र को किसीने श्रार्थावर्त मे मान्य उहराया है। क्या उसका गोत्र श्रार्थावर्त मे गिना जा सकता है?

इसके पश्चात् छी-पुरुष रास-नृत्य करने लगे। सुरा-पान श्रारम्भ हो गया। पहले हँसी-विनोद चलता रहा, फिर कुछ मार-पीट हो गई। स्त्री-पुरुष निर्लंक्ज होकर परस्पर गाली-गलौज करने लगे। स्त्रियाँ जो मुँह मे श्राया, बकने लगी। भद्रश्रेण्य, कुच्चि श्रीर मुख्या पर भी रंग छा गया।

राम ने मुरा को स्पर्श करने से इन्कार कर दिया। लोमा वो छूने ही क्यो लगी थी ? उन्हें देखकर लडको ने भी इन्कार कर दिया। इस अधः पतन को देखकर राम के इदय में होली जल उठी। ये जानवर आर्थ कब हो सकेंगे ? भरत, तृत्सु और मृगुओं के संस्कार ये कब प्राप्त कर सकेंगे ?

धक्कम-धक्का करते हुए लोग आगे बढ़े। उनमे से चार न्यक्ति राजा के पास आकर, जो मन मे आया कहने लगे—"यहाँ अब हम नहीं रहेंगे। गाये मर गईं। घोडे मर गए। मुखिया ने कहा था कि कि साबरमती के तीर चलो। चलो, अब यहाँ नहीं रहा जा सकेगा।"

"बैठ, बैठ श्रभी,'' राजा ने तरंग में कहा, "कल की बात कल देखी जायगी।'' ''नैष्ठ लोगों के पैर यहाँ पड़े हैं,'' एक व्यक्ति ने कहा, ''श्रब हम यहाँ नहीं रहेगे।'' "हॉक दो गाडियां। श्राज दो-दो बरस से नो गिरनार के स्रास-पास भटक रहे हैं," तीसर व्यक्ति ने कहा।

''त्राज सात गायें मर गईं। देव रूठ गए है। नैष्ठ जनों के पैर पड़ने पर फ्रोर हो ही क्या सकता है <sup>9,7</sup> पहले व्यक्ति ने कहा।

''कल रात हम यहां से चलने वाले थे,'' मुिलया ने श्राश्वासन दिया, ''लेकिन श्रव राजा श्रा गए हैं। वे कल पंची की बुलाकर निर्णय करेंगे।''

"भूठी बात है --- भूठी बात है। नैष्ठ लोगों के पैर इस धरती पर पड़ंहै। हम तहप-तड़पकर मरना नहीं चाहते।"

राम को अच्छी तरह समक में आ गया कि यह निर्देश उसके और लोमा के सम्बन्ध में था। उसने भद्रश्रेणय की ओर देखा। राजा का नशा उतर गया था और वे इस लोक-वाणी के पीछे को प्रेरणा के मूल को ताइ गए। कुल् मौन पर आनन्द में निमग्न होकर बैठा था।

"कल सर्वरे विचार किया जायगा," राजा ने कहा।

"नहीं, नहीं," सब एक साथ बोल उठे। "श्रभी ही हम गाहियां जोत देंगे। चोटनी रात है। देव कुपित हो गए हैं। नैष्ठ व्यक्तियों के पैर इस भूमि पर पड़ गए हैं। जो यहां रहेगा उसका मस्यानाश हो जायगा।"

''लेकिन रयशी कुचिवंत भी जाने के विरुद्ध हैं,'' मुखिया ने कहा।

कुचि ने मुँह मटकाकर दाड़ी पर हाथ फेरा— "कल में विरुद्ध था," उसने कहा, "पर आज यज्ञ करते समय अपरा कृन हो गया है।" उसने राम की ओर दृष्टि डाली, "अग्निदेव ने हिव स्वीकार करने में विलम्ब किया। कल मरने सूख जायंगे। सूर्य सौ-सौ सूर्यों के ताप से तपेगा, लोकवाणी में देवों की वाणी समाई है। गाडियाँ हाँ के बिना छुटकारा नहीं है।" कुचि ने एक द्वेष-भरी दृष्ट राम की ओर डाकी।

राम को सारी बात समक्त में आ गई। किसी को भी राजा के आने की आशा नहीं थी। उनको अनुपस्थिति में मधु और कुक्ति सत्ता भोग रहे थे। श्रीर श्रब राजा श्रागए थे श्रीर मधुका गौरव भंग हो गया था, इसीसे कुचि वैर तो रहा था। उसके हृदय मे उप्रता का एक भंका-वात-सा व्याप्त हो गया। भद्रश्लेषय को दुःख देने के लिए ही क्या वह यहाँ श्राया था?

भद्रश्रेषय भी कुचि के इस षड्यन्त्र को समक गया श्रीर वह जोगों को प्रसन्न करने की चेष्टा करने जगा। यह क्रिक-िक चल ही रही थीं कि इतने में मधु की माँ रेवती दौडती हुई श्रा पहुँची, श्रीर कोध से पित को सम्बोधन करती हुई बोजी—"जो, सुन रहे हो ?"

"क्या <sup>१</sup>"

"कह रहे थे न कि शाप से मुक्त होकर आये हो १ इन दोनो व्यक्तियों को साथ लेकर आये हो कि हमारा तो भाग्य ही फूट गया। मेरा रतन-सा बेटा मरने को पढ़ा है और गोमती सुख गई है।"

"सूख गई ?" सब चिकत होकर बोल उठे।

''ग्रभी-ग्रभी दो स्त्रियाँ रीते घडे लेकर लौटी हैं।"

सूख गईं! जिसके भारनों के आधार पर वे सब जी रहे थे, वह गो मती सूख गई! सब एक-दूसरे का मुँह ताकने लगे। कुचि अपनी तरंग से दादी पर हाथ फेरता रहा—"मैने कहा नहीं था कि देव कुपित हो गए हैं। यहाँ से गये बिना छुटकारा नहीं है।" उसने विद्वेष-भरी दृष्टि से राजा की श्रोर देखा।

"चलो, चलो, चलो !" सब लोग बोल उठे।

जाज्वस्यमान रेवती कमर पर हाथ देकर चंडिका के समान राजा के सामने खडी थी—"जिसे रहना हो वह रहे, मैं ग्रीर मेरा मधु तो यह चले।"

भद्रश्लेख्य खडे हो गए—"जिसे जाना हो वह जाय। कुचिवंत, श्राप पधारिये। रेवती! त्रुभी जा। मै यह भूमि नहीं छोडूंगा। श्रावश्यक जान पडेगा तो हम ऊपर के गढ़ में जाकर रहेगे।"

राम जोमा के साथ दूर खडा-खडा ये सारी बाते सुन रहा था। वह

समम गया था कि भद्रश्रेयय यह स्थान छोडकर जानेवाला नहीं था, छोर उसकी सत्ता को नष्ट करने के लिए ही यह सब उपद्रव हो रहा था।

''प्रतीप ! तू सब लोगों के साथ जायगा ?'' राजा ने कहा। "नहीं बापू, जहाँ श्राप रहेगे वहीं मैं रहूेगा,'' प्रतीप ने कहा। ''मैं भी श्रापके साथ ही रहूँगी,'' बड़ी रानी ने कहा।

राम के मस्तिष्क में एक विचित्र मंभावात व्याप्त हो गया। यह सारा उपद्व उसी को लेकर हो रहा था। उसके यहाँ आने से ही वरुण रूठ गए है और उन्होंने पानी छीन लिया है। उसकी प्रत्येक नस और प्रत्येक तंतु का बल एकाम हो गया। उसकी आँखें विकराल, स्थिर और ज्वालामय हो उठीं। उसकी अवगणना! म्ट्रगु, शुक्क और व्यवन के प्रताप के उत्तराधिकारी, महाअथवंण और महर्षि जमदिग्न की विद्या के अधिकारी की अवगणना! गोमती की क्या सामर्थ्य है कि वह पानी न दे?

उसने लोमा का हाथ पकड़ा-"चलो !"

राजा ने सुना—"भागव ! कहाँ जा रहे हैं आप ? हमा करिये। यह अपमान सुके भयंकर आधात-सा जग रहा है, पर मेरे यादव पागज हैं।" उसका स्वर खिन्न हो गया था।

स्पष्ट सत्तावाही स्वर में राम ने कहा—''मैं गोमती के पास जा रहा हूँ।''

चलने की तत्पर स्त्री-पुरुष खिलखिलाकर हैंस पड़े। राम उनके बीच आकर खड़ा हो गया। उसकी दाहक दृष्टि के तेज की देखकर सब चुप हो गए। विद्यम्बना से उसके अनिमेष नेत्र रंचमात्र भी विद्वल नहीं हुए थे। हास्य के शमित हो जाने पर उसने निष्कम्प गुरु-गम्भीर स्वर में कहा—

"गोमती के पास जा रहा हूँ, उसे दग्ब देने के किए।" जोमा का हाथ पकड़कर वनराज के समान बग भरता हुआ राम चला गया। उसके जाते ही वह पल-भर का जादृ लुप्त हो गया।
"उसके दण्ड देने से गोमती पानी देगी!" एक लबाडी ने कहा।
"चलो, चलो।" कहकर बहुत से लोग चल पडे।

"बापू, मैं राम के साथ जा रहा हूँ, उनकी रचा करने के लिए कोई चाहिए न ?" प्रतीप ने कहा, श्रीर वह वहाँ से चल पडा। कूर्मा श्रीर उडजयन्त भी उसके साथ हो लिये।

गोत्र के तीन चौथाई लोग गाडियां जोतकर प्रस्थान करने की तैयारी करने लगे।

#### : 90 :

उग्रता से ग्रावेष्टित राम, किसी विलक्षण सृष्टि से उत्तर श्राने वाले निराले व्यक्ति की भांति गिरनार पर चढा। उसका मुख शांत श्रोर निश्रल था। उसकी श्राँख के ग्रंगारे स्थिर भाव से घघक रहे थे। उसके क्रोध की ग्राग एकाग्र हो गई थी। उसे एक ही वस्तु दीख रही थी—गोमती धर्म से च्युत हो गई है श्रीर उसको दण्ड देना उसका धर्म है।

साथ चलती हुई लोमा की श्रोर वह नहीं देख रहा था। पीछे श्राते हुए प्रतीप, कूर्मा, उज्जयंत तथा श्रन्य लडको की श्रोर भी वह नहीं देख रहा था।

वह ऊपर चला श्राया। कल जहाँ उसने स्नान किया था, वहाँ के सरने सूख गए थे। केवल दो कगारो के बीच से एक डोरी-सी पतली धार श्रा रही थी।

कुचि का त्रनुमान ठीक निकला। सूर्य भी प्रखर ताद से तपने लगाथा। वृत्तों के पत्ते रंचमात्र भी हिल नहीं रहे थे। पत्ती ऋदष्ट हो गए थे।

सहसा उसने पीछे लौटकर देखा—"प्रतीप! कूर्मा ! गोमती लोगों को प्यासा मार रही है, अधर्म का आचरण कर रही है, इसे पूर देना चाहिए। ये पत्थर उठा-उठाकर इसमे डालो।" उसकी बात का श्रर्थ कोई समक्त नहीं सका, पर उसके कहे श्रतु-सार सभी करने लगे। पास ही पश्चपित का स्थानक था। उसमें सोम-नाथ का एक बढ़ा लिग था। चारों श्रोर नाग लोगों के चढ़ाये हुए प्रसाद के श्रवशेष पड़े थे। राम ने वहाँ कुछ जगह साफ कर ली। लामा समिधा बीन लाई श्रीर वेदी तैयार करने लगी।

राम ने यज्ञ श्रारम्भ किया। भद्रश्रेषय, बडी रानी श्रीर दूसरे भी को लोग पीछे ठहर गए थे वे राम को खोजते-खोजते वहाँ श्रा पहुँचे श्रीर निःशब्द, स्वस्थ तथा उम्र राम को यज्ञ की तैयारी करते देखकर खुपचाप खड़े रह गए। उन्होंने ऐसा व्यवस्थित यज्ञ नहीं देखा था, श्रत-प्व उनके श्रमंस्कारी हृदय में भक्ति जाग उठी।

राम मानो नींट में चक्कर काटना हुआ बोल रहा हो, ऐसे मंत्रोच्चार करता ही जा रहा था। उसकी काली भौहों के नीचे से श्रमिन की ज्वाला निकलकर वातावरण को भय से परिपूर्ण किये दे रही थी। उसने पूर्णाहुति की, श्रीर उसका गहरा, नाभि में से श्राता हुआ गम्भीर स्वर शाप दे रहा था—

"गोमती! में महाश्रथवंश का पौत्र, मृगुश्रेष्ठ जमदिन का पुत्र तुक्ते शाप देता हूं। तूने मेरे यादवों को प्यासा मार दिया। मेरे श्राने से तू सूख गई। मैं तुक्ते शाप देता हूं। तेरा पाट सदा सूखा श्रीर परथरों से भरा रहे। तेरे तीर पर कांटे उगें। देवों श्रीर ऋषियों का क्रोध तेरे ऊपर उतरे। मनुष्य को पावन करने वाली तेरी शक्ति नष्ट हो जाय। मैं जमदिन का पुत्र राम तुक्ते शाप देता हूं।"

राम कगार की चट्टान पर जा पहुँचा और भव्य लय से मन्त्रो-च्चार करने खगा।

"वरुषा, देवाधिदेव ! श्राश्रो श्रौर यादवों का उद्धार करो ! पिचयों के पथ को जानने वाले, श्रमुरश्रेष्ठ ! श्राश्रो, में जमदिन का पुत्र राम, सुन्हारा श्रावाहन करता हूँ।"

तीसरा पहर हो आया था। भूले-प्यामे यादव, जिनमें एक शब्द

बोलने की भी शक्ति नहीं रह गई थी, चुपचाप देख रहे थे। श्रौर श्रात्म-श्रद्धा में श्रिडिंग वह बालक, श्रथक शान्ति से श्रावाहन करता ही जा रहा था।

सन्ध्या होने आई। राम की उग्रता और उसके नेत्रों की हृद्य-वेध-कता बढती ही चली गई। सूर्य श्रव श्रस्त होने ही जा रहा था कि तभी, मानो राम के श्रावाहन के उत्तर के रूप में ही, एक काला बादल पश्चिम के नितिज पर घिर श्राया श्रीर बिजली कडक उठी।

यादव भयभीत होकर, कगार की चट्टान पर जटा फैलाकर श्रावा-हन करते हुए उस भागव को प्रियात करने लगे।

बादल विस्तृत हो चला। चारो श्रोर बिजली चमकने लगी, हवा बहने लगी।

मंत्रोच्चार होता हो चला गया।

मरुतो ने साडो को हिला-हिला दिया। गिरनार की गुफा में भयंकर ध्विन होने लगी। श्रॅंथेरा घिरने लगा। कगार को चट्टान पर बिजली की लगातार चमक के बीच, पश्चपित महारुद्र के श्रवतार-सा भागव खडा था—तीनो लोको को कम्पित करता हुश्रा, विद्युल्लता से श्रावेष्टित। वर्षा की धाराएं फुट पडीं, श्रीर यादव लोग डोरो को गुफाश्रो में

ले जाने के लिए नीचे चले गए।

बिजली गिरी, दिशाएं कंपायमान हो गईं। एक बडा-सा श्टंग भिट गया। जहां से शिखर टूटा था, वहीं से नई नदी का भरना, नया पाट खोजता हुआ नीचे की स्रोर बहता चला गया।

राम ने त्रावाहन पूर्ण किया, श्रीर पास ही खडी लोमा की कमर पर हाथ रखकर उसके साथ गिरनार से उतरने लगा। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। नीचे सांत्वना पाये हुए यादव, श्रपने ढोरों श्रीर घोडों के साथ पानी में किल्लोलें कर रहे थे।

# नागमोचन

. 9 :

संध्या होने श्राई थी। यादव गांत्र के लडके ढोर श्रीर घोड़े चराकर लौट रहे थे। उनके झागे-श्रागे पाच श्रादमी घोड़ों पर चले श्रा रहे थे।

बीच मे दो व्यक्ति थे। एक सन्नह वर्ष का स्वरूपवान्, प्रचंड युवक चारो स्रोर चमकती हुई दृष्टि डालता हुन्ना जगत् को निहार रहा था— स्वस्थ, शान्त स्रोर दुर्धर्ष। देवो की श्रभेद्य शक्ति उसके मुख पर थी।

उसके पास का श्रश्वारोही छोटा, सुकुमार श्रोर सुढौल था। मृगचर्म के भीतर से उभरता हुश्रा स्तनमण्डल उसके स्त्रीत्व की प्रमा-णित कर रहा था।

उसके पास ही तीसरा दीर्घकाय युवक, भिक्त-भीनी दृष्टि से इन दोनों सवारों को देख रहा था श्रीर सम्मानपूर्वक बातचीत कर रहा था।

चौथा एक छोटे कद का नवयुवक था, जो इन सबसे श्रधिक सुरद दिखाई पह रहा था। श्रीर पांचवां इन सबसे छोटा श्रीर छैंब-छुबीबा बाग रहा था। उसके गत्ने में हार था, श्रीर जब-तब सीटी बजाकर श्रन्य बादकों को श्राज्ञा देता जा रहा था।

यह राम, लोमा, प्रतीप, कूर्मा और उज्जयन्त का पंचायतन यादव गोत्र की शक्ति और सुख का मुखाधार बन गया था।

राम-गोमती की बहते हुए दो साल हो गए थे। जो यादव चले गए थे, वे वर्षा और कीचढ़ में फँसकर जैसे-तैसे पुनः लौट आये थे और भागव के चमत्कार से पराजित होकर उसकी भक्ति करने लगे थे।

सहसार्ज न युद्ध करके श्रभी लौटे नहीं थे, श्रौर मद्रश्रोयय के लिए

श्रव चिन्ता का कोई कारण नहीं रह गया था। यादव गोत्र का उद्धार हो गया था। श्रव नदी के तीर पर गांव बस गया था। गाडियो मे बैट-कर पानी की खोज मे पूरे वर्ष-भर इधर-उधर भटकने की श्रव यादवो को श्रावश्यकता नहीं रह गई थी।

राम ने भृगु-म्राश्रम की स्थापना कर दी थी, जहाँ वह सब नवयुवकों को शस्त्र, अस्त्र श्रीर मंत्रविद्या में कुशल बना रहा था। चारों श्रीर से लोग श्रा-श्राकर इस गांव में बसने लगे थे। भागव राम की ख्याति से श्राकर्षित होकर बहुत से लोग उसके दर्शन श्रीर श्राशीर्वाद की वांछा ले कर श्राया करते।

श्रव यादव महाजन सूखे शाखा-पत्रों की कोपिंडयों में नहीं रहते थे, उन्होंने महाजय बना जिये थे। ढोरों के जिए श्रज़ग एक बड़ा-सा स्थान बना दिया गया था। किन चायमान की श्रश्व-विद्या में निष्णात राम श्रव स्वयं ही घोडों का पाजन-पोषण किया करता, श्रौर उन्हें शिज़ा भी दिया करता। महिष्मत के क्रोध से बचे हुए इक्के-दुक्के भृगु भी जब-तब यहाँ श्राकर श्रथर्वणों की निद्या की श्रभिनृद्धि कर जाया करते थे।

राम हँसा करता—अपने उसी निराले आकर्षक ढंग से। वह हँसता तब लोमा भी हँसती। दोनो एक-दूसरे से अलग नहीं होते थे, और एक-दूसरे की सारी प्रवृत्तियों में भाग लेते थे। पांचो जने एक-से वस्त्र पहनते, और एक-से आयुध धारण करते। सभी हँसा करते, लेकिन राम कम बोलता और हँसता भी मंद-मंद, पर आस्मा की करलोल से।

राम ने कभी से धर्म का प्रवर्त्तन श्रारम्भ कर दिया था। लडके श्रनुशासनपूर्वक कठोर परिश्रम करते, श्रीर राम उन्हे श्रश्व-विद्या सिखाया करता।

राम ने पहले से देख लिया था कि यादव स्त्रियों में संस्कार नहीं थे। लड़ना, गालियाँ देना, बाल खींचना, यही उनका व्यवहार था। बड़ी रानी श्रोर लोमा उन्हें सुधारने का प्रयत्न करतीं, पर यह काम सरल नहीं था।

"चोटियां खींचे बिना उन्हें खाना नहीं पचता है," लोमा ने कहा। "किसका पति किसके साथ क्यों बोला, बस इसी बात की इन्हें पडी रहती है," रेवा बुढ़िया ने कहा। वह श्रव भृगु के श्राश्रम की ब्यवस्था-पिका हो गई थी।

राम चुपचाप सुन रहा था।

"पति उनका सर्वस्व है। वही पति इनके वश में नहीं रहता है, श्राधा मंभट तो इसीमें खड़ा होता है।"

राम ने गम्भीरता में कहा-- "पति में जीन होना जो उन्हें नहीं आता है।"

लोमा मानो शरमा गई हो, ऐसे नीचे देखने लगी।

"मुके इन्हें सिखाना ही पड़ेगा," राम ने कहा।

थोड़े दिनो बाद गोत्र में इलचल मच गई। एक श्रन्छे घर की स्त्री सोमा, श्रपने पति श्रीर बच्चों को छोड़कर रुरु के घर में घुस गई थी। उसके पति श्रीर रुरु के बीच कगड़ा हुआ। सगे-सम्बन्धियों में परस्पर मार-पीट हुई। बात मुखिया के पास पहुँची। पंचों में पच खड़े हो गए। दोनों श्रीर के सम्बन्धी बड़े लोग थे। भद्रश्रेण्य मी कुछ नहीं कर सका। सोमा बिसाकुल ठीठ, निर्काल्य होकर रुरु के घर रहने सगी।

राम को जान पड़ा कि अधर्म न्याप रहा है। मध्यरात्रि में लोमा, प्रतीप तथा जगभग पच्चीम अन्य युवकों को लेकर उसने खुपचाप रुह के घर को घेर लिया, और उसमें आग लगा दी। रुह और सोमा नग्ना-वस्था में चिरुलाते हुए बाहर निरुत्ते। उन्हें पकड़कर आश्रम में लाया गया और आमने-सामने के दो साझों से बाँध दिया गया।

दूसरे दिन सारे गाँव में हाहाकार मच गया। सभी रिश्रयां इस द्रण्ड-विधान से प्रसन्त हुईं। गांव के लोग इन अपराधियों को देखने के लिए आये। कई लोग राम के इस कार्य से बहुत चुन्ध हुए, और वे कुचि- वंत के पास गये, पर राम का सामना करने का साहस कोई नहीं कर सका।

छः दिन तक रुरु श्रीर सोमा को हाथ बांधकर रखा गया। तदु-परांत राम ने सोमा को शुद्ध करके उसे उसके पति के हाथो सौप दिया।

रुर की श्रप्रतिष्ठा की सीमा न रही। श्राठवें दिन राम ने उसे छोड़ दिया श्रीर कहा—"जा, इस बार जीवित ही जाने दे रहा हूँ। जो दूसरे का घर नष्ट करेगा, उसे तो स्वयं ही नष्ट होना पड़ेगा।"

इस प्रसंग से राम का श्रातंक घर-घर मे ब्याप गया। उसका धर्म-शासन वरुण के वत की भांति सर्वमान्य गिना जाने लगा। गुरुदेव की श्राज्ञा का पालन श्रनजाने ही यादवो का निर्माण करने लगा।

इस बात को भी श्रब श्राठ महीने बीन गए थे।

श्राज जब पंचायतन जंगल से वापस लौट रहा था, तब यादव रच-पाल नागों से लकडियाँ फडवा रहे थे। श्रायांवर्त के दस्युश्रों की श्रपेचा यहाँ के नाग श्रधिक गरीब, श्रज्ञानी श्रौर निर्वेत थे। यादव उनसे मजूरी करवाते, उन्हें पीटते श्रौर उनकी स्त्रियों पर श्रत्याचार किया करते।

राम ने अपने घोडे को मोड दिया श्रोर नाग जहाँ लकडियाँ फाड रहे थे, वहाँ जा पहुंचा। पंचायतन की श्रन्य मूर्तियो ने भी उसका श्रनु-सरण किया।

राम घोडे से उतरकर एक नाग के पास गया। नग्न, निर्वेख, छोटी काया वाला नाग त्रस्त हरिशा की-सी आँखो से उसकी श्रोर देख रहा था, श्रोर भागने का रास्ता खोज रहा था। रत्तपाल ने अपना चाबुक तैयार कर लिया—

"रचपाल, त् यहाँ से दूर हट।"

''गुरुदेव, यह नाग दुष्ट है।''

"तूक्यो घबराता है ?" राम ने कहा श्रौर वह नाग के पास चला गया।

नाग उसके पैरो पडकर जीवन-दान मांगने लगा । राम ने म्नेह-

पूर्वक पकड़कर खडा किया श्रीर पूछा-"'तू कहां रहता है ""

"गुरुदेव," रचपाल ने कहा, "यह हमारी बोली नहीं समसता है। यह पास के ही एक खेत में रहता है।"

"ये सब कैसे रहते हैं, सो मैने बहुत कुछ सुन रखा है। रक्तपाल, सुभे इनके खेत पर ले चली।"

रच्चपाल चोका । ऐसे पवित्र महापुरुष और नाग के खेत पर आवें, इस बात की तो उसे स्वप्न में भी करूपना नहीं थी । "जी, हाँ," कहकर उसने नागों की जिन रस्सों से बाँध रखा था उनके छोर हाथ में लेकर, एक पगडंडी से वह खेतों की भ्रोर ले चला।

"प्रतीप !" लोमा ने कहा, "तुम नागों को जानवरों की भांति रखते हो। श्रार्थावर्त में तो दस्य महालयों में रहते हैं।"

"ये तो ढोरों के समान हैं," प्रतीप ने कहा।

"नही, वे मनुष्य हैं," राम ने कहा।

"उन्हें मनुज कैसे कह सकते हैं ?"

"जो मंत्रोच्चार कर सकं वही मनुज है," राम ने कहा।

''ये लोग मंत्रोच्चार नहीं करते हैं।''

"मै करवाऊँगा," राम ने कहा।

जंगल के त्रीच सिर तक उँची कांटों की बाद वाला एक खेत था। वहां दो रचपाल तलवार लेकर खड़े थे। उनके हाथों में भी कोड़े थे।

"गुरुदेव, यह कुचिवन्त का खेत है," कुर्मा ने कहा।

राम की भ्रांख में विजली चमक उठी—"मैं उसका कुलपति हूँ।"

कूर्मा को लगा कि वातावरण भयानक हो गया है, और उसकी श्रांखें ग्रॅगारे-सी धधक रही थीं।

"रस्सियाँ छोड़ दे," उसने कहा।

"जैसी श्राज्ञा," रक्षपाख बोजा।

छूटे हुए नाग राम की फ्रोर ताकते रह गए। रचपाल को छोड़कर फ्रम्य यादवो को उन्होंने देखा नहीं था, पर इस मृदु-मृदु हँसते हुए त्रीर स्नेह-भरे युवक की श्रोर वे श्राकर्षित हुए श्रीर उसके पैरों मे पड गए। राम ने एक नाग के कन्धे पर हाथ रख दिया।

फाटक खुलवाकर राम खेत मे प्रवेश कर गया। प्रतीप, कूर्मा श्रीर उज्जयंत को अन्दर प्रवेश करते कपकंपी श्रा गई। श्रन्दर एक साड के तले एक वतु न बनाकर बैठी हुई नाग स्त्रियो का भयानक विजाप सुनाई पडा। लोमा उस श्रोर गई। बीच में पडी हुई कोई वस्तु उसने देखी श्रीर वह भी चिरुला उठी।

एक छलांग में राम वहां जा पहुँचा। लोमा का शरीर कांप रहा था। रोती हुई स्त्रियों के बीच, एक पन्द्रह वर्ष की श्रवसन्न बालिका, श्रस्याचार का ग्रास बनी, रक्त में लथपथ पढी हुई थी। उसे देखकर साथ श्राये हुए नाग भी क्रन्दन कर रहे थे।

मंभावात म्राने से पहले जैसे गिरिराज शान्त श्रौर स्वस्थ खड़ा रहता है, वैसे ही राम था।

"किसने अत्याचार किया है ? ' उसके स्वर मे भयंकर हुँ कार थी। , अचेत पडी बालिका के मुख से वेदना-भरी सिसकियो का स्वर सुनाई पड़ रहा था। लोमा भी सिसक रही थी।

"यह किसी रचपाल का ही काम जान पडता है," प्रतीप ने कहा। रचपाल का नाग कन्याश्री पर श्रत्याचार करना एक जानी-मानी बात थी।

''यहां श्राश्रो,'' राम ने रचपालो को बुलाया, ''यह तुमने किया है <sup>9</sup>''

इसमे रचपालो को कोई श्रसाधारण बात नही जान पढी।

"लडकी बहुत हठीली थी, " एक ने कहा।

शान्तिपूर्वक, विकराल श्रॉखें लिये राम उस बोलने वाले के निकट गया।

"उज्जयंत ! कोई रचपाल भाग न जाय," कहकर एक रचपाल के हाथ में से कोडा लेकर वह उसे पीटने लगा। रक्तपाल चिल्ला रहा था। लहुलुहान होकर जब तक वह श्रचेत नहीं हो गया, तब तक राम उसे पीटता ही गया।

दूसरा रचपाल राम के पैरों में गिर पडा। तीसरा उज्जयन्त की दृष्टि चुकाकर भाग गया। राम ने दूसरे रचपाल को भी लहूलुहान कर दिया श्रोर कोटा फेंक दिया।

"लोमा ' श्ररिवनों का श्रावाहन कर श्रीर इस लडकी को स्वच्छ कर।"

लोमा ने जब बैसा कर लिया, तो अपने शस्त्र लोमा को देखकर उस लड़की को राम ने उठा लिया और नागों से अपने साथ चलने को कहा।

यादव गोत्र ने वह देखा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थो। एक नाग-कन्या को उठाकर भागव चले ह्या रहे हैं। साथ में लोमादेवी नाग-स्त्रियों के बीच चल रही हैं, उनके पीछे-पीछे प्रतीप, कूर्मा झौर उज्जयन्त लज्जित से होकर चले ह्या रहे हैं, झौर गलियों में होकर सारे गांव को श्रपवित्र करते हुए स्गु के आश्रम की श्रोर जा रहे हैं। देखकर श्रारचर्य को सीमा न थी।

गांव में इलचल मच गई। कुल्चिवंत के नागों का खेत राम ने खोल दिया और रक्तपालों को पीटा। कुल्चिवंत के कीध का पार न रहा। उसने पंचों से मिलकर इस सीमान्त पापाचार की पुकार उठाई। उसने धमकी दी कि तुम देवां के शापों का आवाहन कर रहे हो।

सभी बड़े यादवों के पास अपने-अपने नागों के खेत थे। वे नागों को पकड़वाते, बेचते और उनमें काम करवाते। एक प्रकार में वे यादवों की सम्पत्ति ही थे। कुच्चिवंत का खेत लुट गया है, तो फिर उनका क्या होगा?

राम आश्रम में गया। वहाँ सौ जड़के रहते थे। उनके स्थान पर उसने पाँच-सात जड़कों को दूर खड़े हुए देखा। उसने प्रतीप की श्रीर मुड़कर कहा—"प्रतीप! मेरा धर्म तुमे नहीं दीख पड़ रहा है। तू अपने महाखय में जा।" "कल भद्रश्रेषय से कहकर भिजवा दूंगा।"

"श्रीर तू यही रहेगा? तुभे लज्जा नहीं श्राती? में श्रकेली जाकर क्या करूँगी?"

"लोमा," राम ने कहा, "यदि मैं भी चला जाऊँगा तो मेरे इन धर्म-अष्ट शिष्यों का क्या होगा ?"

''त् तो पगला है। क्या ये लोग किसी दिन आर्य होने वाले हैं ?'' ''गुरु यदि आर्यत्व मिन्वाये, तो शिष्य अवश्य ही सीर्खेंगे।''

"पर में कहती हूं, ये लोग तुमे गुरु मानने वाले ही नहीं है।"

''पर मैं इनके कहने से तो गुरु हुआ। नहीं है, में तो गुरु हूं ही। अच्छा, अध्व सुसो जा। सबेरे हमें यह आश्रम त्याग देना है।''

"क्यों ?" चिकत होकर लोमा ने कहा।

"में, तू श्रीर रेवा बुढ़िया, बस हम तीन जने रह गए हैं। हम नागों के खेत में श्रपना श्राश्रम बनायंगे।"

## : ३ :

राजमहाक्षय में मंत्रका चल रही थी। राजा, मुखिया श्रीर कृषि-बन्त तो बहाँ थे ही, पर प्रतीप, कृमां श्रीर पंच खोग भी वहाँ जा पहुँचे।

"आज तो वे नागों को गाव में लाये हैं। श्रीर कल उठाकर यज्ञ में से श्रायंगे," कुष्ति कह रहा था, "श्रीर परसों उनसे मंत्रोक्षार कर-वायंगे। श्रीर चौथे दिन शायद हमारी सहिक्यों के विवाह उनसे करवायंगे।"

"वे तो कहते हैं कि जो मंत्रोच्चार कर सकता है वही मनुज है, श्रीर नाग मनुज हैं," कूर्मा ने कहा।

"दो-चार नाग स्त्रियाँ क्या मर-मरा गई हैं, स्रोहो-हो कोई बड़ा भारी कारड हो गया है !''

"आर्य तो आर्थ ही हैं, और नाग नाग ही रहेंगे।"

स्रार्यावर्त में विश्वामित्र ऋषिमंत्र के बत्त से दासों को श्रार्य बनाते हैं," भद्रश्रेण्य ने कहा।

"मुनि वशिष्ठ उनका विरोध करते हैं। वशिष्ठ मुनियों के भी मुनि है।" कुचि ने कहा—"ये नाग तो पशुश्रों से भी गये-बीते हैं, गुरु मृकुण्ड तो सदा से यही मानते श्राये है।"

"कल सबेरे इम लोग भागव को समकायेंगे," मुखिया ने कहा। "वया हमारे कहें सं भागव मान जाने वाले हैं ?" कूर्मा ने कहा। "उन्हें मनाने का काम तो राजा के बस का ही है," कुन्ति बोला, "इन्हें भागव बहुत प्यारा है।"

"हाँ है, क्या कहना चाहते हो ?" उत्तप्त होकर भद्रश्लेषय ने कहा, "मैं उन्हे प्जता हूँ। यदि तुममे रंच-मात्र भी कृतज्ञता हो तो तुम्हे भी उन्हे प्जना चाहिए। श्रायांवर्त में दासो को मैंने राजमहाजय में घोडे नचाते देखा है। तुम्हारी तरह श्रंधा नहीं हूं। लेकिन श्रभी जाने दो, कल देखा जायगा।"

#### : 2:

कूर्मा घर श्राया, पर उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह बहुत दह स्वभाव का था। राम के कारण यादवों की कितनी वृद्धि हुई थी, होतें और घोडों की सम्पत्ति की कितनी समृद्धि हुई थी, कितना बल बढा था, यह सब उसकी उंगलियों पर गिना हुआ था। यादवों की प्रतिष्ठा कितनी बढ़ गई थी, सो भी वह अच्छी तरह जानता था। श्रीर " अाज यदि राम चले जायं तो यादव फिर से केवल ढोर चराने वाले हो जायगे, यह निश्चित है। राम के बिना वह स्वयम् और यादव निर्वल हो जायंगे। राम तो देव ही थे न! प्रतीप और उज्जयंत मूर्ल थे। राम यदि चले जायं, तो उसके परचात फिर वही कुचि की सेवा बच रहेगी। कभी नहीं, कूर्मा शस्त्रों से सिजित होकर सुगु के आश्रम की श्रोर चल पड़ा।

श्राश्रम में पहुँ चकर उसने देखा कि श्राश्रम निर्जन पड़ा है। उसने पुकारा, पर कोई उत्तर नहीं श्राया। केवल घुडसाल में राम का प्रिय घोडा 'मांडा' हिनहिनाया।

"ग्रुटेव कहाँ गये है, गांडा ?"

गाडा फिर हिनहिनाया । कूर्मा ने गांडा को खोल दिया, श्रौर उसके पीक्टे-पीक्टे चलने लगा ।

नागों का खेत जल रहा था। प्रलय की मूर्ति-सा राम बांस से श्राग को संवार रहा था। कुछ दूर पर लोमा, रेवा बुढ़िया, वह लडकी श्रीर कुछ नागिनें बेठी थीं।

कूर्मा ने साकात् पशुपति के दर्शन किये।

वह दौडकर उनके पैरों पड़ गया—''गुरुदेव, भार्गव, समा करो।'' राम ने उसे उठाकर हृदय से लगा लिया।

कुर्मा ने समम जिया कि राम ने उसे फिर से स्वीकार कर जिया है।

# : 4 :

प्रतीप जब अपने आवास पर गया तो उसकी स्त्री विशाखा, जो आनर्तराज की भतीजी थी, आरचर्य में पड़ गईं। दोनों जने नित्य भागव के आअम में ही सोते थे।

"मैं अभी बा रही थी, तुम कैसे चले बाए ?"

"भागव ने मुक्ते खुद्दी दे दी है।"

"क्यों ?"

"मुक्ते शिष्य रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं।"

"मैं तो जानती ही थी कि तुम उक्टा-सीधा करोगे।"

"नहीं, राम नागों के खेतों में से नागों को यहाँ से आये।"

विशाला कुद्ध हो गई—"तुम्हारे यादव तो आवत्र हैं। वेचारी उस गरीब नागिनी पर अस्थाचार किया, सो कुछ नहीं? अच्छा ही हुआ कि भागव ने पापियों को द्रांड दिया है।" वह प्रतीप के सामने जाकर खड़ी हो गई—"तुम तो यादवों के पन्न में खड़े हो गए क्यों ? तुम्हें कुछ खाज भी श्राती है या नहीं ? दुत्, मैं तो सचमुच प्रसन्न हुई यह जान कर कि राम ने तुम्हें निकाल दिया है। तुम-जैसे शिष्यों को रखकर उन्हें क्या मिलने वाला है—धूल-मिट्टी ?"

"विशाखा," इस शब्द-प्रवाह को रोकने में श्रसमर्थ प्रतीप ने कहा— 'नाग-नागिनियों को गाँव के बीच होकर वे ले गए, इसी से गांव में उपदव मच गया है। इस पापाचार को कांई सहन नहीं कर सकता है।"

''क्यो सहन करने लगे १ भागव जिस कन्या को लिये जा रहे थे, उसे मैंने देखा था। तुम्हारी बहिन-बेटियों पर ही यदि कोई ऐसा श्रत्या-चार करे तो तुम क्या करोगे १'' विशाखा ने शब्या बिद्धा दी श्रीर हताश प्रतीप उस पर बैठ गया।

"श्रीर श्रव तुम क्या करने जा रहे हो ?"

"कल बापू राम को मनाने जायंगे," प्रतीप ने कहा ।

"श्रीर वे मान जायंगे ? सब तो तुम्ह्यारे-जैसे नहीं हैं ? तुम्हें कुछ भान भी है कि इन दो वर्षों में भागव के कारण तुम्हारे गोत्र का रूप-रंग कितना बदल गया है ? श्राज तुम्हें यह विद्या कहाँ से मिली है ? प्रतिदिन तुम्हें ये बडे-बडे भगीरथ काम किसने दिये हैं ? भागव तो तुम्हें सगे भाई से भी श्रिषिक मानते हैं। कोई दूसरा उन्हें छोडे, उससे पहले ती तुम्ही उन्हें छोड श्राय !" विशाखा का प्रस्थेक शब्द उसे बींघे दे रहा था। उसका मुँह धरती में गड गया।

''श्रीर जब मधु श्रपने ननिहाल से लौट श्राप्, तो फिर उसके साथ भटका करना ।'' अतीप रुश्रामा हो श्राया ।

"विशाला, मैं गधा हूं, मैं भागेव का शिष्य होने के थोग्य नहीं हूं।" "सो तो मैं जानती हूं," श्रानतराज की बेटी बोली। ''तुम तो कुत्ति के ही योग्य हो। उसके यहाँ नित्य नागिनियों पर श्रत्याचार होते हैं। तुम्हारे गुरु होने के योग्य तो बस कुत्ति ही है।" प्रतीप पागत-सा हो गया —''मैं राम को नहीं छोडूँ गा।'' ''तो फिर बैठे क्यों हो ?''

प्रतीप खडा हो गया। ऋपटता हुन्ना वह भृगु के न्नाश्रम को गया। वहाँ कोई नहीं था। कगार पर चढ़कर देखा कि नीचे नाग का खेत जल रहा था, श्रीर श्रामपास लोग नाच रहे थे।

जीवन श्रीर जगत् दोनों ही उसे सूने प्रतीत होने लगे। वह भद्र-श्रेयय के श्रावास पर गया श्रीर उसने पिता को उठाकर सूचना दो।

"व्रतीप, इस स्रभागे हैं। ऐसे गुरु को पाने का सौभाग्य हमें कैसे मिल सकता है ?"

"क्या वे चले जायंगे ? क्या वे लौटकर नहीं श्रायंगे ?" प्रतीप ने शंकित मन से पूछा।

"वे जायंगे नहीं, वे मुक्ते छोडेंगे नहीं। पर हमारे भी भाग्य फूटे है। श्राज जब कि मैं सहस्रार्ज न का कृपापात्र नहीं हूँ, तब भी शार्यात-राज हमसे ईंग्या करते हैं, श्रीर श्रानर्ज लोग हमारी मित्रता पाना चाहते हैं। यह सब भागव के प्रताप से ही सम्भव हुआ है। महस्रार्ज न के श्राने में पहले यदि हमने श्रपने को बलवान नहीं बना लिया तो वह यादवों का नाम-चिद्ध भी नहीं रहने देगा।"

"मैं उनके पास जा रहा हूँ।"

"बेटा, उनके साथ रहने में ही हमारी विजय है। वे ऋषि नहीं, देव हैं। वे तो पशुपति के अवतार के समान हैं।"

सुँह अंधेरे ही प्रतीप नाग के खेत पर जा पहुँचा। सब कुछ जल चुका था, और नाग और नागिनियां एक पंक्ति में खहे होकर आग बुकाने के लिए हाथों-हाथ पानी के घड़े ला रहे थे। स्वस्थ और अश्रान्त राम घड़ों में से पानी दुखकाकर आग को बुक्ता रहा था।

प्रतीप वहाँ गया और राम के पैरों में गिरकर रोने जगा। राम ने उमे उठाकर एक हाथ से छाती से दाव जिया, और बिना बोले ही उसके हाथ में बड़ा पकड़ा दिया। प्रतीप को श्राग बुक्ताने का काम सौंपकर राम उस घायल नाग-कन्या के पास गया। उसकी श्रंतिम घडी श्रा पहुंची थी।

### : & :

विशाला के मन में अपने ससुराल के गोत्र के प्रति जो तिरस्कार का भाव था, वह और भी तीन्न हो गया। नागिनी पर होने वाले अत्या-चार से उसका स्त्री-हृद्य भी चुड्ध हो उठा था। किस पर वह अपना कोध उडेले, बस यही उसे नहीं सुक रहा था।

भोर होने से पहले ही वह नदी पर नहाने गई। वहाँ उसे कुत्ति की तीसरी स्त्री कल्विणी मिली। उन दोनों के बीच बहनापा-सा था। कल्विणी बढ़े नखरे वाली थी और स्वभाव से प्रमत्त थी। विशाखा भी नखरेली थी और स्वभाव से तीखी थी। दोनो रंगीली थीं, खौर दोनों ही की यह मान्यता थी कि यादव लोग जंगली हैं।

विशाखा सदा राम के आश्रम में ही रहा करती थी, अतएव वह राम की सारी बातें किल्वणी की सुनाया करती। किल्वणी ने जब से राम का मोहक रूप देखा था, तभी से वह राम के सम्बन्ध की प्रत्येक बात रसपूर्वक सुनती थी। राम और लोमा के सम्बन्ध को लेकर भी इन सखियों के बीच चर्चा हुआ करती।

विशाखा कहा करती कि वे भाई बहन हैं। कित्वणी का यह निश्चितः मत था कि वे पति-परनी है।

विशाखा ने कित्वणी से सारी बातें कहकर अपने क्रोध को हल्का किया। कित्वणी कुत्ति की चहेती स्त्री थी, और उसे वह प्रसन्न भी रखा करती, पर भीतर से उसके प्रति उसके मन मे संपूर्ण तिरस्कार का भाव था। विशाखा की बात सुनकर वह भी राम के पत्त में मिल गई। उसके पति का अपमान होने पर भी उसे आनन्द ही हुआ करता था।

दोनो सखियाँ बातें कर रही थीं, तभी दूसरी स्त्रियाँ पानी भरने को

स्थाने जगीं। नाग कन्या पर होने वाले श्रत्याचार से सभी स्त्रियों के हृद्य तो दुखी ही थे। यादव लोग नागिनियों के साथ दुर्व्यवहार करते थे उससे भी उनकी पत्नियों के मन में बडी विरक्ति थी। सोमा तथा रुरु को दगड देकर घरों को टूटने से बचा लेने वाले तथा नागिनी पर श्रत्या-चार करने वाले को कोड़े मारने वाले राम श्रीर लोगा को यादवों ने श्राश्रम से निकाल दिया है, यह बात कहीं में सुनकर सभी स्त्रियां उद्दिग्न हो उठीं।

इतने ही में एक स्त्री नहाने के लिए श्राई श्रीर उसने खबर सुनाई— "राम ने नागों का खेत जला दिया है श्रीर वहीं बंठे है।"

"हमें भागेंव के दर्शन करने को जाना चाहिए," विशाखा ने कहा। उसके पति को राम ने फिर से स्वीकार कर लिया है या नहीं, यह जानने को वह उरसुक थी।

"हाँ, भागीव के दर्शन करने को चला जाय," किस्विणी ने भी सम-र्थन किया। राम के दर्शन करने के लिए वह सदा ही तैयार रहती।

बहुत-सी स्त्रियाँ इस यात से सहमत हो गई श्रीर माथे पर घड़े धरकर घर जाने के बदले वे सब राम के दर्शन करने के लिए नागों के खेत की श्रीर चल पर्शी।

यह स्त्री-समृह जब नाग के खेत पर पहुँचा, तब सूर्योदय हो गया था। खेत की धाग प्रायः बुक्त खुकी थी। कुछ दूर पर नागो का समृह, रोता-श्रकुलाता, वर्तु ल बनाये खड़ा था। उनके बीच राम, लोमा, कूर्मा धौर प्रतीप के खेत मुख दिखाई पड़ रहे थे। यादव स्त्रियों को धाते देखकर, नागों ने उनके जिए रास्ता छोड़ दिया।

बीच में राम घायल नागिनी का शव ममतापूर्वक चिता पर धर रहा था। उसके मुख पर बड़े माई की वास्तरयपूर्ण संश्वक कृति थी, और उसकी काँखों में कार्वाता थी। भीरे-भीरे मंत्रोच्चार करते हुए, उसने इसके हाथ से नागिनी का माथा ठीक किया। सुकुमार स्पर्श से उसके. बाल सँवार दिए। फीकी, कृशांगी नागबाल के शव को देखकर यादव स्त्रियों के हृदय भर श्राए। उनमें से बहुत-सी तो सिसकने लगी। सबने श्रपने घडे दूर रख दिए।

विशाखा त्रॉस् टपकाती हुई लोमा के पास आकर खडी हो गई। किल्विणी पास ही खडी हृदय-विदारक रुदन करने लगी।

एक श्रार्या के उपयुक्त मंत्रोच्चार से राम ने नाग-कन्या का श्रिनि-संस्कार किया। श्रोस् टपकाते हुए उस मानव-समूह के बीच वह श्रकेला श्रश्रुविहीन था, पर उसके मुख की स्नेह-भरी भावांजिल के सौभाग्य का वरण करने की ईंच्या से प्रेरित होकर बहुत-सी यादव स्त्रियां ऐसी ही मृत्यु की कामना करने लगीं।

सवेरा होते ही यादव-गोत्र में कोहराम मच गया। घर-घर दौड-धूप होने लगी। राम चले गए। नाग भी चले गए। रात को नागों का खेत राम ने जला दिया। सभी घरों की स्त्रियां नदी से लौटकर नहीं छाई थीं। कई घरों में बिना माँ के बच्चे रोने-बिलखने लगे। घर में कल्विणी को न देखकर ऋषि कुच्चिंत ने अपनी परनी पर अनेक देवों के प्रकोप को श्रामन्त्रित किया। किसीकी भी समक्त में नहीं श्रा रहा था कि यह क्या हो रहा है!

जब श्रम्रियों को पता लगा तो वे भद्रश्रेष्य के श्रावास पर जा पहुँचे। लड़के राम के श्राश्रम में प्रतीप को खोजने गए। श्रीर वहाँ जब वह नहीं मिला तो वे कूर्मा श्रीर उज्जयन्त की टोह में गये, जब वे भी नहीं मिले तो वे राम का पता लगाने के लिए नाग के खेत की श्रोर दौडे। राजा ने श्रम्रियों का स्वागत किया।

"राम चले गए।"

"हाँ, हम सब मिलकर उन्हें सममाने जा रहे थे न ? श्रव हमें उस कष्ट से मुक्ति मिल गई," उसने विनोद में कहा।

"नहीं, उन्होने तो नाग का खेत जला दिया है। कोई कह रहा था कि उन्होने नाग-कन्या का अग्नि-संस्कार किया है। हमारे घरो की स्त्रियां चली गई है। लोग भी वहां जाने लगे है।"

'तब हमे क्या करना होगा ?'' राजा ने पूछा।

"जो श्राप कहे वही करें," मुखिया ने कहा।

"कुचि गुरु क्या कहते हैं ?" राजा ने पूछा।

"यह तो बढ़ी श्रद्भुत बात है। नाग-कन्या का दाह-संस्कार, श्रीर वह भी भूगु-श्रेष्ठ जमद्गि के पुत्र ने किया ! श्राकाश-पाताल एक होने जा रहा है। श्रीर किन्वणी भी सबेरे से कीन जाने वही चली गई है, कि क्या बात है ?"

"मेरे घर तो सर्वेर से बच्चे विलिश्वला रहे है," एक यादव श्रमणी ने कहा।

"और मेरे घर में कोई रांधने वाला ही नहीं रहा है," भद्रश्रेणय ने विनोद में अपनी विपत्ति का प्रदर्शन किया।

"इमें वहाँ जाना चाहिए," एक पंच ने कहा।

"जाकर इस क्या करेंगे ?" राजा ने फिर पूछा।

"वे नागों को छोड़ दें। श्रीर क्या होगा ? श्रीर गाँव को जो श्रय-वित्र किया है, उसके लिए प्रायश्रित करें," कुलि ने समाधान का मार्ग स्चित किया।

"श्रव उन्हें छोड़ने का प्रश्न ही कहाँ रह गया है ? वे तो हमें ही छोड़ गए हैं।"

"तब फिर क्या होगा ?" दो-चार व्यक्ति बोल उठे।

"श्रीर हमारी परिनयों को भी साथ लेते गए हैं। बढ़ी रानी भी हस बुढ़ापे में उनके धी छे चली गई, श्रीर वह सुपर्य—वह पगला—भी उनके साथ हो लिया है। घोड़ा तक जब पागल हो गया है, तो भला गांव के लोग पागल क्यों न होंगे ?" उस ब्यंग में राजा ने भी कुछ रस लिया।

"हमें उन्हें समकाकर वापस ले श्राना चाहिए," मुखिया ने कहा।

"श्रीर श्राज तालजंघा गोन्न के लोग उनके दर्शन करने श्रायंगे, तो कौनसा मुँह लेकर हम उनके सामने खडे होगे ?"

"वह श्रापका लाडला है," कुत्ति ने कहा, "श्राप मनाएँ गे तभी वह मानेगा।"

"लाडला तो वह देवों का है। तुममे यदि शक्ति हो तो तुर्म्हीं देवों से उसे मनाने के लिए कहो," भद्रश्रेण्य ने कहा।

निदान राजा, मुखिया और दूसरे कुछ श्रयणी जाने को तैयार हो गए। कुच्चि ने कहा—''मुक्ते तो इस सबमें पाप दीख रहा है। मुक्ते तो इससे दूर ही रहने दो।''

दोपहर में भद्रश्रेयय और यादव श्रव्यणी जब नागों के खेत पर गये, तब यादव लड़के वहाँ प्रतीप की देख-रेख में बाड़ की तपती राख को दूर हटा रहे थे। कुछ यादव भी उसमें सहायता कर रहे थे। नाग श्रीर नागिनियां वहां माडू लगा रहे थे। खेत के बीच लोमा, कूर्मा, विशाखा और किल्विणी श्रादि लीप-पोतकर एक बडा-सा यज्ञ-कुंड तैयार कर रहे थे। यह सब देखने के लिए लोगों की भीड चारों श्रोर जमा हो रही थी श्रीर उनमें से कुछ लोग उनकी सहायता करने को भी श्रा रहे थे।

"भागीव कहां है ?" राजा ने पूछा।

"नाग-कन्या की श्रस्थियों को गोमती में विसर्जित करने गये हैं।" "यह सब क्या चल रहा है ?" मुखिया ने पूछा।

"भागीव श्रब यहां श्राश्रम बनाकर रहेंगे।"

राजा और यादव अवाक् होकर एक माड के नीचे बैठ गए। थोडी देर में राम जब अस्थि-विसर्जन करके लौटे तो सबने प्रशिपात करके उनका स्वागत किया।

"गुरुदेव! श्राप यह क्या कर रहे हैं ?"

"भद्रश्रेचय," राम ने धीरे-से हॅसकर कहा, "यादवो को अपना धर्म जब तक समम में नहीं थ्रा जाता, तब तक मैं यहीं थ्राश्रम बनाकर रहूँगा। मै उनका जी नहीं दुखाना चाहता।" "पर भार्गव, हम तो श्रापको लेने श्राये हैं," मुखिया ने कहा। "नहीं, मै यहीं रहूँगा। जहाँ मैं बसूँगा वहां धर्म का प्रवर्त्तन ही ।। गुरु पर मे तुम्हारी श्रद्धा विचलित हो गई, मुक्ते इसीमे श्रधर्म

होगा। गुरु पर से तुम्हारी श्रद्धा विचलित हो गई, मुक्ते इसीमे श्रधर्म दिखाई पड रहा है। जिसे श्रद्धा हो वह मुक्ते यहां श्राकर मिल सकता है।"

"गुरुदेव !" भद्रश्रेण्य ने कहा, "तो मैं भी यहीं रहूँगा ।"

राम की आँखें स्नेह से हँस आईं। "राजन, में जानता हूँ। पर यादवों को तुम पर भी पूरी श्रद्धा नहीं है। श्रद सुके यज का श्रायोजन करना है।"

"इम भी उसमें भाग लेंगे," राजा ने कहा।

"पर एक बात याद रखना," राम ने निश्चयात्मक स्वर मे कहा, "मेरे आश्रम मे जो नागों को सतायगा, उसे मरना पड़ेगा ।"

अप्रणी लोग उस स्वर की भयंकरता से कॉप उठे। सारे गांव ने मिलकर खेतां की आश्रम की भूमि में परिणत कर दिया। यज्ञ-कुण्ड के सामने बैठकर राम ने विधि का आरम्भ किया। भद्रश्रेण्य ने श्रतिथि सरकार की तैयारी करने के लिए श्राज्ञा दी।

एक और नाग अपरिचित स्वातंत्र्य का अनुभव करते हुए बैठे थे। दूसरी और यादव अअशी बैठे थे। पास ही यादव स्त्रियां भी बैठी थीं। केबल किख्यां नहीं थी। कुच्चि ने उसे इस आश्रम में आने से मना कर दिया था।

यज्ञ की श्राहुति श्रभी पूरी हुई ही थी कि इतने मं दौदता-हांपता हुश्रा उज्जयन्त श्रा पहुँचा। वह उस भागे हुए तीसरे यादव रचपाल को रस्से से बांधकर लाया था।

"गुरुदेव! गुरुदेव! मैं भ्रागया हूँ," कहकर उज्जयन्त हर्षित होकर राम के पैरों पढा।

"उज्जयन्त, मैं तेरी ही राह देख रहा था।"

"जो रचपाल भाग गया था, उसे मैं पकद लाया हूँ।"

"त्रच्छा किया," हँसकर राम ने उसकी पीठ थपथपाई, "लेकिन इसे यहां क्यो ले स्राया <sup>9</sup>"

''क्यो १'

"नागों को सताने वाला यदि यहाँ श्रायगा तो उसे मरना ही पडेगा, ऐसा मेरा वचन है।"

"गुरु का वचन सदा श्रभंग रहेगा," उसके पैरो पर गिरकर उज्जयन्त ने कहा। तरकश में से उसने तीर निकाला श्रीर पलक भरते ही, पास ही जो बॅधा हुआ तीसरा रच्चपाल खडा था उसकी झाती में भोक दिया।

इस न्याय की निश्चलता देखकर यादवों के हृद्य पल-भर के लिए कॉंप उठे। राम शांत श्रौर स्वस्थ, मानो कुछ न हुस्रा हो, ऐसे बैठा था।

#### : 9:

राम का नया श्राश्रम पहले की श्रपेचा बहुत विशाल श्रौर समृद्ध था। सौ यादव लडको का शतक दिन श्रौर रात वहाँ रहकर कसरत, शस्त्र-विद्या श्रौर श्रश्व-विद्या का श्रभ्यास करने लगा। प्रतीप श्रौर विश्वा-खा ने तथा कूर्मा श्रौर उज्जयन्त ने भी वहीं श्रपना घर बसा लिया। एक श्रोर की कोपडियो में निश्चिन्ततापूर्वक रहकर नाग भी श्राश्रम की सेवा करने लगे। वह स्थल नागों का श्रभय स्थान है, यह पता लगते ही कोई भी नाग यदि कहीं से दुख का मारा निकलता था, तो रच्या के लिए वहीं श्रा पहुँचता था।

लोमा को यह नया आश्रम अधिक सुहावना लगता था। विशाखा के समान संस्कारी स्त्री के साथ उनकी मैत्री हो गई थी, पर उसके अन्तर की उद्दिग्नता बढ़ने लगी।

हरिश्चन्द्र राजा के यहर से लौटते हुए एक रात राम का मुख देखकर उसके हृदय में एक विचित्र ही भाव-सृष्टि उठ खडी हुई । तब से केवल उसके सान्निध्य से उसे सुख न मिलता। राम के शरीर में समा जाने की एक विकल उरकंटा उसके मन में जाग उठी थी। पर कहीं राम जान -लेगा तो वह उससे विरक्त हो जायगा, इस भय में वह श्रपने एक भी शब्द या श्राचरण से राम को यह नहीं माल्म होने देती थी कि श्रव वह बाल-सन्वी नहीं रह गई, प्रत्युत वह तो एक विद्वल प्रण्यिनी बन गई थी।

उसके साथ रहना, खाना, मंत्र-पाट करना, घोड़े पर घूमना, शस्त्र-विद्या सीग्वना, सोना—एकान्त मे श्रौर सबकी उपस्थिति में—श्रौर तिस पर इदय में जलता हुआ ज्वालामुखी ढांककर रन्वे रहना श्रब उसके लिए बहुत ही श्रसहा हो गया था। राम ज्यो-ज्यो देव के समान देदोप्यमान श्रौर प्रनापी होता जा रहा था, वैसे ही देवस्व को तटस्थता भी उसमें श्रधिकाधिक प्रकट होती जा रही थी। लोमा के प्रति उसके स्नेह का पार नहीं था। दोनों के स्वभाव के मंवाद को वह किंचित् मात्र भी बेसुरा नहीं होने देता था। उसे सुलाकर ही वह श्राप मोता। स्वयम् जाग जाने पर वह तुरन्त ही उसे जगाता, पर निरन्तर कर्तव्य की थुन में ही वह घुमा करता। वह मंत्रों की शिचा देता, घोड़ों की साल-सँभाल में व्यस्त रहता, कुश्ती लहना, नये शस्त्र तैयार करता श्रौर जाने कितनी-कितनी देर वह भद्रश्रेयय श्रौर प्रतीप श्रादि के साथ परामर्श करने में व्यस्त रहता; श्रौर कुछ काम न हुआ तो लोगों को दर्शन देता। इस सबमें लोमा उसके साथ ही रहा करती। पर उसकी दृष्ट सहजीवी बाल-सखा की थी; न तो वह कभी बढ़ती हो श्रीर न कभी घटती हो।

किल्विया आश्रम में तो नहीं आती थी पर विशाखा के कारया कोमा के सम्पर्क में प्रायः आया करती। यह कुचि की स्त्री नकरे वाली, मद-भरी और आकर्षक थी। वह सारे दिन लोमा म राम ही की बातें किया करती और किसी कारया से यदि राम गांव में चला जाता तो लुक-छिप कर उसके दर्शन भी कर जेती। कोमा के मन में इस स्थूल, मद-भरी, विलासाकांचिया, मद-मत्त स्त्री के प्रति अविश्वास जाग उठा। जिस रस के साथ कित्वणी भागव के सम्बन्ध में बातचीत किया करती थी, उसे देखकर लोमा का जी न्याकुल रहा करता।

प्रतीप ने श्रव याद्वों को सबल बनाने का काम श्रपने सिर पर उठा लिया था। विशाला तो भ्रुगु के श्राश्रम की श्रिधिष्ठाता भी बन गई थी। उसकी व्यवस्था-शक्ति श्रीर तेज का रूप-रंग चारों श्रोर दिखाई पडता। साथ ही श्रपने काका श्रानर्तराज के साथ सन्देश-व्यवहार करने के लिए राम ने उसे दूत नियुक्त कर दिया था। कूर्मा श्रपने बाप से भी बड़ा राजनीतिक बन गया था। वह चारो श्रोर के संवाद जुटाया करता। रंगीला, स्वरूपवान श्रोर वीर उज्जयन्त, राम द्वारा बनाये हुए शिष्यों के सशस्त्र शतकों का नेतृत्व कर रहा था। इन छः व्यक्तियों के षट्क का एक ही प्राण था—राम। राम शस्त्र-विद्या में नवीन श्राविष्कार किया करता। उसने सामान्य कुल्हाड़ी को नया ही रूप दे दिया। वह श्रव कााड काटने श्रीर सिर फाडने का शस्त्र-मात्र ही नहीं रह गई थी। श्रपने बडे पतले फलक,तीच्ण धार श्रीर लंबे डंड के कारण वह घोडे पर बैठकर शिरच्छेद करने का परशु बन गई।

श्रपने शिष्यों को राम ने शतकों में बॉट दिया था। सभी के साथ वह भाई-जैसा ही सम्बन्ध रखता था। वह सबसे श्रधिक परिश्रम करता, सबको खिलाकर वह श्राप खाता श्रौर सबको सुलाकर वह श्राप सोता; पर सोपा हुशा काम करने में यदि कोई चूक जाता तो श्रपने एक शब्द से जलाकर उसे राख कर देता। कोई निर्वीर्थ था कायर जान पड़ता तो वह तुरन्त ही उसे स्थानं-श्रष्ट कर वह काम दूसरे को सौंप देता। एक दिन एक युवक ने कुछ बकवास की, राम ने तुरन्त ही उसे दोनो हाथों पर उठाकर एक कगार पर से नीचे फेंक दिया।

सभी राम की बराबरी करने का प्रयत्न करते, पर उसकी श्रिडिंग स्वतन्त्रता, श्राक्रमण करने की फुर्ती श्रीर वीखापन, उसकी निर्भय संज्ञानता श्रीर प्रतिद्वंद्वी की चूक को पकड लेने की उसकी चपलता को कोई नहीं पहुँच पाता था। उसके धनुष, बाक्क श्रीर परशु सबसे श्रिधक धारदार हुआ करते। दृसरे कं लिए उसका प्रयोग करना कठिन हो जाता। श्रीर सुन्दर घोड़े पर बैठ श्रपने शतक को साथ ले जब वह त्रूमने निकल पड़ना तो उसे देखकर यादवों की छाती फूल जाती।

कभी-कभी वह श्रीर लोमा जब मृगुग्राम श्रीर तृत्सुग्राम की बातें करते तो अपने स्वजनों को याद करके लोमा श्रीस् टपकाने लगती, श्रीर राम तब एसी तटस्थता से बातें करता जैसे अम्बा, बृद्धा श्रीर पिताजी मानो किमी बीते हुए जन्म की स्मृतियों हो। कभी-कभी वह खुपचाप गिरनार के सबसे ऊंचे शिखर पर चला जाता श्रीर प्रहरो तक स्थिर नयनों से चितिज निहारा करता। मदा लोमा उसके साथ जाती। कभी-कभी प्रतीप, कुर्मा श्रीर उज्जयन्त भी जाते। ज्वलन्त श्रांखों से श्रकेला राम चारों दिशाशों की थाह लिया करता। उसके मन में तब क्या हुश्रा करता था, यह तो कोई भी जान नहीं पाता था, पर उस समय उसकी भेद-भरी मूक भव्यता उसके श्रासपास किरगों के श्रंबार बरसाया करती।

मधुकी माँ रेवती शार्यात-राज की पुत्री थी। शार्यात गोत्रकी सीमा यादव-गोत्र की सीमा का स्पर्श करती थी। राम ने जब मधुकी पीटा था, तभी में रेवती रूटी हुई थी। कुछ ही दिनों के पश्चात वह मधु की लेकर अपने पीहर चली गई। मद्रश्री यह ने उन्हें वापस नहीं बुलाया। उनका विचार था कि मधु यादवों के उत्कर्ष में बाधा-स्वरूप है।

राजा ने यह संकरूप कर लिया था कि सहस्रार्ज न के युद्ध से जौटने भौर मृगारानी तथा गुरू मार्कण्डेय को कोई सन्देह होने से पहले, यादवों को सशक्त बना देना है। राम ही के कारण उनका संकरूप उनकी भारणा से पहले ही सफल होता जा रहा था।

राम की दृष्टि और उसका संकल्प सर्वमाही था। कृष्टि के उत्पर दृष्टि रखने का काम उसने कूर्मा को सौंपा था, और शार्यान-राज, मृगारानी तथा गुरु मार्कचढेंच के साथ कृष्टि जो संदेश-व्यवहार किया करता था, उसका उसे पता था। मनुष्य-मात्र किस परिस्थित में कैसा व्यवहार करेगा, यह बात राम अनुक रूप से जानता था।

यादवों के थाने जहां समाप्त होते थे, वहीं से शार्यातों के थाने लग जाते थे। इस सीमा पर स्त्रियों का श्रपहरण श्रीर गोचरों की लूट सदा ही हुश्रा करती थी। एक-दूसरे के नाग भी लूट लिए जाते।

पहले जब भद्रश्रे एय सहस्रार्जन का मान्य सेनापित था तो उसकी धाक से यादवो पर आक्रमण करने से सभी डरा करते। उसके परचात् शार्यातो श्रोर तालजंघों के लिए यादवों को सताने का काम सरल हो गया था। पर राम की सर्वं व्यापी प्रवृत्ति से वह सरल काम भी श्रवं कठिन हो गया था। वह जिस किसी भी थाने पर जाता, वहां घोडों के व्यवस्थित पालन-पोषण को प्रोत्साहन देता, वहां शस्त्र तैयार किए जाते श्रोर वहां के युवक शिक्षा पाने के लिए उत्सुक हो उठते। गमश्रतक के शस्त्र-सज्जित योद्धा थानों के बीच फेरी लगाया करते। इस कारण यादवों का लुटा जाना श्रव उतना सरल नहीं रह गया था।

सब थानो का रक्षण उज्जयन्त के हाथ मे था। प्रत्येक थाने पर चौकी-दार चौकी दिया करते। स्थान-स्थान पर ढोज रख दिये गए, जिनके नाद से सबको चेतावनी दी जा सकती थी। प्रत्येक थाने से पांच युवक शिक्षा के जिए भूगु-श्राश्रम मे श्राया करते श्रीर प्रतिमास श्रपने थाने मे जौटकर वहां भौरो को शिक्षा देते। देखते-देखते ही यादवों की सीमा श्रमेश्य हो गई श्रीर शार्यातराज की चिन्ता का पार न रहा।

राम को उसकी श्रावश्यकतानुसार युवक मिलने लगे। उसके नाम श्रीर प्रताप के कारण नवयुवक श्रपने श्राप ही उसके पास खिचे चले श्राते। पर वह तो घोडों का पुजारी था। बिना घोडे के मनुष्य में उसे शक्ति न दिखाई पडती।

पाताल (सिंध-हैदराबाद) से व्यवसायी लोग द्वारका तक अपने पोतो पर माल लादकर लाया करते। साथ ही वे घोडे भी लाया करते। वहां से बनजारे गूने लादकर तालजंघा, शार्यात, यादव, त्रानर्त और माहिष्मती (भरूच) तक माल बेचने के लिए ले जाया करते।

जब तक बनजारों के जल्ये द्वारका से साबरमती के किनारे तक

पहुंच जाते, श्रायों के थाने उन्हें लूट लेते, या फिर उनसे मनचाहा माल निकलवा लेते। इस लूट में प्रायः ताल जंबा, शार्यात श्रोर यादवों के थाने सामेदार हुश्रा करते। राम ने इस लूट की बन्द कर् दिया। जरथे के मार्ग पर शतक के चुने हुए योदा उज्जयन्त के पित्य में चौकों लगाया करते, बिना पैसों के बनजारों को श्रभयदान देने श्रोर बिना कुछ लिये ही उन्हें साबरमती तक पहुँचा श्राते। यह चौकी लगाने का काम प्रत्येक यादव थाने को करना पड़ता था। पहले तो लुटेर घवड़ाये, पर राम की श्राजा का मंग होने पर परशुधर राम के शिष्य विधि की निश्चला मं विरोध को निर्मूल कर दिया करते। भयमुक्त बनर्जारे यादवों को भेंट देने लगे। राम ने वह लेना श्रम्बीकार कर दिया। भेंट में वह केवल घोड़े ही लिया करता।

सौराष्ट्र में तथा भद्रश्रेयय के राज्य की सीमा में पहली ही बार लुट-खमोट बंद हुई छौर समृद्धि का विस्तार होने लगा। सीमा के बाहर भी बड़ी दूर तक जंगलों के रास्ते सुरक्ति होने लगे। इतज्ञ बनजारे चाहे जहां से घोड़े ले आया करने और भागेव के चरणों पर लाकर घर देते। ये घोड़े सिम्न-भिन्न थानों की अरवशालाओं में शिका पाते और प्रतीप के नेतृत्व में शिक्षण केने वाले राम के शिष्यों के काम आते। यह सारा काम अवाध रूप से षट्क की आज्ञा-तले चला करता। इस सबका अधिष्ठाता खुपचाप, तेजस्वी दृष्टि किये रात-दिन चारों और घूमा करता, शिका देता, आज्ञापं सुनाता और नई व्यवस्था प्रसारित करता।

यादवों के बदते हुए प्रताप के कारण शार्यातराज की चिन्ता का पार नहीं था। उसने अपने छोटे पुत्र ज्यामध को मंत्रियों के साथ यादव गोत्र में भेजा। ज्यामध ने मंदेश सुनाया—पादव शार्यातों को बहुत सताते हैं; हमारे नागों को यादव संरक्षण प्रदान करते हैं; हमारी राज्य-सीमा में प्रवेश करके यादव लूट-खसीट करते हैं; शार्यातराज दो महीने बाद यज्ञ करने जा रहे हैं, अतप्य रेवती और मधु उसके अनन्तर ही आयेंगे; उस प्रसंग पर मद्भे यय को अवश्य ही आना चाहिए हत्यादि।

ज्यामघ सॉवला श्रीर झोटे कद का था। वह बडा ही बुद्धिशाली था, श्रीर बातचीत करने के श्रपने चतुर ढंग के कारण वह सबको मुग्ध कर देता था। चारो श्रीर जो खादवों का प्रताप श्रीर ऐश्वर्य प्रकट हो रहा था, उसे उसने श्रच्छी तरह देख भाख खिया।

भद्रश्रोसय उसे राम के द्र्यंन करने को ले श्राया। राम के सारे लडाके शिष्यों को लेकर उज्जयन्त दूर के थानों की व्यवस्था करने गया था। कूर्मा एक जगह कुछ लडकों को मंत्रोच्चार सिखा रहा था। लोमा, विशाखा तथा श्रन्य स्त्रियां श्रपने-अपने कामा में लगी थी। नाग बिना किसी नियंत्रण के स्वतंत्रतापूर्वक कुछ-न-कुछ काम करते दिखाई दे रहे थे। ऐसी स्वच्छता श्रीर व्यवस्था ज्यामघ ने कभी न देखी थी। वह राम के पैरा पडा—"गुरुवर्यं, पिताजी ने प्रणाम कहलवाया है, श्रीर वे स्वयम् द्र्यंन करने न श्रा सके, इसके बिए चमा-याचना की है। पिता जी यज्ञ करने वाले हैं श्रीर उन्होंने श्रापसे विनती करते हुए कहा है कि श्राप वहां प्रधारकर यज्ञ को पावन करें।"

राम ने कुशल-समाचार पूछा—''ज्यामघ ! महाश्रथवंगा के शाप से मुक्त होकर तुम सुखी बनो, यही मेरा श्राशीवीद है,'' उसने कहा।

'तो श्राप पधारेंगे ?" इस तेजस्वी युवक को देखकर ज्यामध के मन मे श्रादर का भाव जाग उठा। क्या यही लडका है गुरुवर्य, जिसके नाम से सौराष्ट्र गूँज रहा था। ऐसे गुरु के पास रहने का धन्य-भाग्य प्राप्त करने के लिए वह प्रतीप की श्रोर ईर्ध्या-भरी दृष्टि से देखता रह गया।

"त्राऊंगा, श्राऊंगा क्यों नहीं? पर तेरे पिताजी श्रधमें का त्याग करेंगे तभी श्राऊंगा," राम ने कहा।

"श्रधर्म १ हम कौनसा अधर्म कर रहे हैं १" खेद्पूर्व क ज्यामध ने कक्षा।

गहरे स्नेह से राम हँस पड़े--- "भाई, अपने पिताजी से कहना कि

धर्म-प्रवर्षन का संकरूप वे करें, फिर मुक्ते बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, में स्वयम् ही चला आऊंगा।"

राम के श्रमेश गौरव को देखकर ज्यामच के मन में पूज्यभाव जागा।

"श्रापकी क्या श्राज्ञा है ?"

राम कुछ देर तो खुप रहा, और फिर धीर से स्पष्ट होकर बोलने जगा—''यादवों के साथ वैर करना छोड दो। पचास शार्यात युवकों को लंकर त् यहाँ आकर छः महीने रह और प्रतीप का साथ दे। शार्यात थानों को लूट-खसोट करने और स्त्रियों का अपहरण करने से रोको। नाग-स्त्रियो पर अध्याचार करना बन्द करो और जैसे महाभाग भद्रश्रेण्य बनजारों को अभयदान दे रहे हैं, वैसे ही तुम भी दो। जिस दिन इस धर्म का प्रवर्त्तन हो जायगा, मैं कच्चे सूत से बंधा तुम्हारे यहाँ खिचा चला आर्जेंगा।"

ज्यामघ ने गर्दन हिलाई—"यह काम सरल नहीं है, फिर भी मैं विताजी से कहुँगा।"

"यादवों ने उसे सरत बना दिया है।"

"हमारी प्रजा बहुत तेजवान है," ज्यामघ ने कहा।

"इसमें तो सुके कहीं भी तेज नहीं दिखाई पड़ता। तेरे पिताजी से सुके बस एक ही नंदेश कहजवाना है। भड़केएय जिस प्रकार धर्म का प्रवर्त्तन कर रहा है, ठीक वैसे ही उसके साथ रहकर सारे सौराष्ट्र में धर्म का प्रवर्त्तन करो।"

"पर आप आकर पिताजी से मिलें तो," ज्यामध ने फिर से प्रार्थना की।

"तू यहाँ भाकर रह, मैं वहाँ जाकर रहूँगा," राम ने हँसकर कहा। राम के स्नेह-भरे निमंत्रया से उसका जी यहाँ भाकर रहने का हुआ।

"पिताजी से पूज देख्ंगा," कहकर ज्यामघ ने विदा ली।

"अपने पिताजी से कहना कि जैसा वे मानते हैं, मैं भद्रश्रीयय की

महत्ता बढाने का साधन नहीं हूँ। भद्रश्लेषय धर्म-प्रवर्त्तन का एक निमित्त-मात्र है।" राम के स्वर मे एक गहरी ग्रॅंज थी, भद्रश्लेषय पर यदि श्राक्रमण होगा तो मै उसे धर्म पर श्राक्रमण हुश्रा मान् गा।"

ज्यामघ ने दृष्टि नीची कर ली। उसके पिता के हृदय में चल रहे विचारों को यह चुनौती थी।

ज्यामघ के जाने के उपरान्त षट्क एकत्रित हुन्ना, तब राम ने एक वाक्य कहा—"मेरी चेतावनी निरर्थक है। यज्ञ के बाद शार्यात श्राक्रमण करेंगे।"

प्रतीप ने पूछा—"सचमुच ?"

"ब्राक्रमण यदि वे करना चाहते हैं, तो मेरे निर्धारित किये हुए समय पर ही वे करेगे। हम तैयार है।"

"तुम कैंसे समय निश्चित करोगे ?" लोमा ने पूछा।

राम हॅम पड़ा—''श्रभी मैं निश्चित किये देता हूँ। उज्जयन्त, कुचि ऋषि से जाकर कह श्रा कि एक बहुत ही महत्व के काम से मैं उनसे मिलने श्रा रहा हूं।''

राम अनेला ही कृष्ति के आवास पर गया। किल्वणी ने हँस-हँस कर उसका स्वागत किया। इस स्थूल, हॅसमुखी, कीडाशील युवती को बहुत दिनों से राम से मिलने की तीव्र उस्कण्ठा थी। दूर से ही इस देदीप्यमान युवक को देख-देखकर उसके हृदय में जाने कितने ही अकथ्य भावों का उदय हुआ था। आज उसके सस्कार करते समय किल्वणी के दुलार का पार नहीं था।

राम नमस्कार करके बैठ गया श्रीर कितवणी कुशल समाचार पृक्कते लगी—

"लोमादेवी केंसी है ? मै तो श्राज उनसे मिली ही नही। श्राज मेरे श्रहोभाग्य है कि श्रापने मेरा श्रांगन पावन किया।"

लोमा सप्त-सिंधु के राजा की बहन है। राम के साथ इस प्रकार श्रकेली रहती श्रीर घूमती है, उसके साथ विवाह नहीं किया है तब भी दोनो एक-दूसरे मे ऐमे बरतते हैं जैमे एक-दूसरे के श्रपने ही हो, इस बात से किल्विशी की कल्पना को बहुत उत्तेजना मिली थी। रात को स्वप्न में राम उसे श्रनेक रूपों में दिखाई पडता, श्रीर दिन में राम के सम्बन्ध में बाने कर-करके वह रस के श्रूँट पिया करती।

"लोमा राजा के यहाँ बैठी है।"

"में एक दिन श्रापके श्राश्रम में आने वाली हैं। मैं उस पहले दिन श्रापमें मिली थी। याद है न ? मैंने लोमादेवी को यज्ञ-कुएड बनाने में महायता दी थी। श्रव श्राश्रम कैसा हो गया होगा, सो तो मैंने देखा ही नहीं हैं। ऋषि जी की सेवा से मुक्ते तो समय ही नहीं मिलता है।" बृद्ध पित की सेवा में उसका यौवन मानों जलकर भस्म हुआ जा रहा हो, ऐसा भाव मुख पर लाकर, निःश्वास छोड़कर, किव्वणी बोली।

इस कथन के भीतर की ध्वनि को मानो समक्त हो न पाया हो, ऐसी सरलता मे राम ने कहा, "नुम और ऋषि आकर मेरे आश्रम को पवित्र करो, जब नुम्हारा जी चाहे। मैं कृतार्थ हूँगा।"

''श्रोहो, भार्गव !'' कुक्ति ने श्रन्दर प्रवेश करते हुए हँसकर कहा, ''पधारिये, पधारिये, श्राप भला कैंसे श्राप ? श्रीर श्रापके कृताथं होने में श्रव शेष ही क्या रह गया है ?'' पहली ही बार भार्गव उसके यहां श्राये थे, इसीसे उसका गर्व संनुष्ट हुआ था।

राम हँसकर खड़ा हो गया श्रीर उसने नमस्कार किया। इस श्रसस्य भाषण करने वाले व्यक्ति पर उसे चिद्र थी, फिर भी उसने विनय से हाथ जोड लिए।

''में आप दोनों को अपने आश्रम में आने के लिए आमन्त्रित कर रहा था।''

"बड़ा सौभाग्य है हमारा ! करिवणी, दूच से छा। महर्षि जमदन्ति के पुत्र और हमारे यहां पचारें !''

करिवणी शरीर को हिलाती हुई, बढ़े हाव-भाव विखाती हुई दूध खेने दौड़ी---"कुशल तो है न ? भीर खोमादेवी कैसी हैं ?"

''श्रव्छी है,'' राम ने कहा, "मै श्रापसे एक विनती करने श्राया हूँ।''

"क्या बात है <sup>9</sup> श्राप श्रीर भला विनती करें <sup>9</sup> श्राप तो श्राज्ञा ही दे सकते है ।''

"ऋषिवर्ष ! ऋषिश्रेष्ठ विश्वाभित्र के द्वारा देव वहण ने जो नरमेघ यज्ञ रुकवा दिया था, वह तो श्राप जानते ही होगे। उस दिन मैने इस सम्बन्ध मे चर्चा की थी।"

"हां," कुछ विचार मे पडकर कुच्चि ने कहा।

"नरमेध से भी भयंकर नर-हत्या कुछ यादव छोर शार्यात करने जा रहे हैं। श्रापको चाहिए कि उसे रोक दें।"

"भागव, नर-हत्या बहुत ही निक्रष्ट बात है। उसे रोकने के लिए मैने बहुत हाथ-पैर मारे हैं, लेकिन जंगली यादव श्रीर शार्यात हमारे वश के नहीं है। वे बहुत श्रसंस्कारी है। यह होना सम्भव नहीं है।" कुचि के बातचीत करने के ढंग मे जो एक विनम्रता का श्राडम्बर था, वह राम को न रुचा।

"आप यदि रोकना चाहेंगे तो श्रवश्य रुक सकेगा। तब यादव गुरु की श्राज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकेंगे।"

' मेरा बस चले तो मैं सब-कुछ करने को तैयार हूँ। पर जानता हूँ यह सब मुक्तसे नहीं हो सकेगा,'' चतुराई से कुलि ने कहा।

"जो आखेट पर जायं, डन्हें शाप दो।" राप ने स्पष्ट बात कही। "शाप श्रीह-हो बया कह रहे हैं आप श्री क्या कोई महिषें हूँ? यह तो आप-जैसे ही लोग कर सकते हैं और वनवासियों का आखेट तो पूर्व-परम्परा से चला आ रहा है। प्रचित्त रूढि का अनुसरण करने वाले को शाप कैसे दिया जा सकता है ?"

''देवो का श्रावाहन करिए, वे शक्ति प्रदान करेंगे।''

"देवो ने मुक्ते शक्ति तो दी है, पर इसमे मेरी शक्ति काम नहीं श्रा सकती," फिर एक कुत्रिम विनन्नता से कुच्चि ने कहा। इतने ही में किल्विणी दूध लेकर आ पहुंची--- "लो, यह दूध पियो भार्गव!" राम ने दूध ले लिया।

"ऋषिवर्य! मनुष्य के आखेट से वरुण देवता का बत भग होता है।"

"श्राप जब कह रहे हैं, तो में कैमें श्रस्वीकार कर मकता हूं ?" कुलि ने मानो विल्ली उदाते हुए कहा। "पर ये बनवासी देवों के शशु हैं। इनके श्राव्येट में देव श्रसंतुष्ट नहीं होते। नाग का दान तो सदा से ही स्वीकार्य माना गया है। ये लोग एक-दूसरे का नरमेध भी करते हैं।"

"नरमेध और नर-आखेट पापाचार है। श्राप यदि नहीं रोक सकेंगे सो देव रोकेंगे," राम ने निश्चयपूर्वक कहा।

"श्रर्थात् श्रावः""

"यदि देवों की इन्छा हुई तो।"

"भागेत, मैं अनुभवी न्यक्ति हूं। श्राप श्रभी बालक है। श्रनुभवी का कहा मानो तो इस बात के बीच में न पड़ना। शार्थातों के जंगलों में नाग पकड़े जाते हैं श्रीर उनके पर्यों में बेचे जाते हैं, उन्हें कैसे रोक सकोगे ? श्रीर रोकने जाशोगे तो शत्रुता हो जायगी।"

राम की दृष्टि किंचित कठोर हो गई, उसके मुख पर हास्य जैसा था वैसा ही बना रहा—''आज क्या राष्ट्रता नहीं है ? पर देवों की आज़ा ही जब होगी, तो मेरी क्या बिसात है ? ऋषिवर्थ, आज़ा जेता हूँ।''

: = :

राम अपने सित्र के पास गया।

"क्या हुआ ?"

''कुछ नहीं। हमें ही यह नर-भ्राखेट रोकना होगा।''

"क्या करना होगा हमें ?" प्रतीप ने कहा।

"सौ आदमी तो इम लोग यहां है ही। अपने पचाम मिल्लों को

और यहां ले आश्रो। और कूर्मा! नर-श्राखेट मे कुशल कोई व्यक्ति मिल सके तो उसे तू ले श्रा।"

"जैसी त्राज्ञा।"

दूसरे दिन चुने हुए पचास युवक राम के आश्रम मे रहने के लिए आ पहुँचे और शस्त्रोपयोग की शिचा लेने में कडा परिश्रम करने लगे। साथ ही नर-आखेट करने का शिच्या भी उन लोगो ने लेना आरम्भ किया। राम ने आज्ञा दी कि सबको पन्द्रह दिन के अन्दर-अन्दर अपनी शिक्त से सवा गुना तीर फॅकने, और जितना बडा परशु अब घुमाते हैं उससे सवा गुना बडा परशु घुमा लेने की कला पर अधिकार कर लेना चाहिए। पन्द्रह दिनों में डेढ़ सौ युवक शिचा लेकर तैयार हो गए।

शुक्ल पत्त श्रा पहुँ चा। एक थाने पर से सम्वाद मिला कि श्राज्ञ रात को नर-श्रालेट करने के लिए यादवो श्रीर शार्यातो की एक टोली शार्यातो के जंगल मे जाने वाली है। मध्य-रात्रि मे राम की छोटी-सी सेना कंचे पर तीर घारण कर हाथ मे परशु ले, कमर पर रस्सियां बांघ घोडे पर बैठकर उस थाने के पास के जंगल मे जा पहुंची। वहां श्रपने मे से कुछ व्यक्तियों को श्रपने घोडे सौंपकर, शेष व्यक्ति दवे पैरों जंगल की श्रोर चल पडे। राम रात को भी सब कछ देख सकता था, इसीसे जिस दिशा मे श्रालेटक जा रहे थे, ये लोग भी उस श्रोर सर- लता से पहुँच गए।

कोई चालीस शार्यात तथा यादव ढोरों की गेल से अन्दर घुस आए। जब सबेरा होने आया, तो एक भरने का पानी जिस स्थल पर एकत्रित हो गया था, वहां एक भाड की श्रोट में छुप गए। प्रस्येक के पास नाग-पाश था।

मुंह-श्रंधेरे एक कोटर में से दो बनवासी नागों ने बाहर मुंह निकाल कर मांका। जब चारों श्रोर निर्जन दिखाई पडा, तो वे बाहर श्रा गए। दोनों पुरुष काले, छोटे कद के श्रीर नग्न थे। हरिण की श्रांखों के समान उनकी श्रांखें भयप्रस्त थीं। जंगली जानवर की भांति किलकारी करके वे पानी पीने के लिए भरने की श्रोर के ढाल से उतरने लगे।

उस किलकारी के उत्तर में दो-तीन नाग माड़ों पर से उत्तर श्राए। उनमें एक नग्न स्त्री थी, वह भी दो बच्चो को लेकर पानी पीने के लिए श्राई। ऐसे ही श्रीर भी पांच-छः मनुष्य दूर से दांइते हुए श्राये। अज्ञात भाषा में वे कुछ बोल रहे थे, पानी पी रहे थे, श्रीर कहीं से कोई श्रान जाय, इस भय से चारो श्रीर देख रहे थे। दो श्रीर भी स्त्रियां श्रा पहुँ चीं। उनके साथ भी बालक थे।

दूर पर साइों के पीछे छिपे हुए श्राग्वेटक वर्तु लाकार होकर बाहर श्राये श्रीर पानी पीते हुए नागों की श्रोर ब्यूइ-बढ़ रूप से टूट पड़े। बनवासियों की भयानक चिरुलाहटों से जंगल का शान वातावरण हृदय-वेधक हो उठा। उनके बालक भय से रो पड़े। दो बनवासी साड पर चढ़ गए। बचे हुए ब्यक्ति घबड़ाए-से, अमित-से, शशक की भांति इधर-उधर दोइने लगे। श्राग्वेटकों ने कमर पर बांधे हुए रस्से खोलकर उनके फंट बनवासियो पर फंके श्रीर उनकी कमर, गले श्रीर कंधों को फांस लिया। कानों के परदे फाइ देने वाली चिरुलाहटों से बनवासी श्रंदन कर उठे। जो नाग साइों पर चढ़ गए थे, उन्हें श्राग्वेटकों ने पत्थर मार-मारकर नीचे गिरा दिया श्रीर पकड़ लिया। एक बनवासी लहूलहान होकर सूमि पर गिर पढ़ा। श्रहारों से घायल होकर दो बालक मर गए। श्राग्वेटकों ने श्रानन्द का श्रद्धहास करके उनकी मरण-वेदना को दशा दिया।

किन्तु तुरन्त ही 'महाश्रथर्थण की जय' की गर्जना के साथ राम श्रीर उनके साथियों ने वर्तु लाकार होकर श्राक्रमण किया श्रीर अपने नागपाशों से श्रान्वेटकों के गर्लों को फांस लिया। बनवासी जिस प्रकार चिक्ता रहे थे, ठीक वैसे ही श्रव श्रान्वेटक भी चिक्ला उठे। उम श्रीर गम्भीर राम उनके सामने श्राकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में प्रचण्ड परश्रथा। "सावधान! यदि कोई भागा तो।"

पर यह वाक्य पूरा होने के पहले ही एक आखेटक गले में से फंदा छुडाकर भागने लगा। राम ने उसे देखा। उसके हाथ का फरसा विधुत् वेग से उछल पडा। उस भागने वाले का गला भिद्कर भूमि पर गिर पडा। राम घीरे-घीरे परशु के पास गया, उसे हाथ मे उठाकर, सूखे पत्तो से उसका रक्त पोछ डाला और सबके बीच वह आकर खडा हुआ।

"जो भागने की चेष्टा करेगा, उसकी यही दशा होगी," उसने घीमें से कहा, "तुम नागो का आखेट करते हो, मुसे तुम्हारा करना पडा। खोमा, तू और उज्जयन्त इन नागों को आश्रम में ले जाओ। मैं इन खोगों को राजा भद्रश्रे एय के पास बिये जा रहा हूँ।"

दूसरे दिन यादव गोत्र दिग्मूढ़ होकर देखता रह गया। वेगवान् घोडो पर बैंटे हुए राम के शिष्य, हाथो में चमकते हुए परशु लेकर, रिस्सियो से बँधे हुए यादवो और शार्यातो को खीचकर यादव गोत्र से गए।

राम और प्रतीप भद्रश्रेण्य के साथ बाते कर रहे थे। लोमा, विशाखा, कूर्मा श्रीर उज्जयन्त भी वहाँ बैठे हुए थे। बडी रानी भी वहाँ बैठी हुई थी।

"राजन् शार्यात् राजा के साथ युद्ध होगा," राम के नेत्र स्थिर हो गए थे।

"मै उससे डरता नहीं हूँ। उसके साथ मैं बहुत लडा हूँ।"
"तो इस बार श्रव हमे लडने दो।"

"वह बहुत बलवान है। हमसे ऋधिक योदा उसके पास है।"

"भद्रश्रो एय! साठ वर्ष मे तुमने उन्नीस युद्ध लडे हैं, सहस्रो मनुष्य मारे गए श्रोर सैकडे। स्त्रियो का हरण हुआ। पर श्रभी भी इस वैर का श्रम्त नहीं हुआ। यह एक युद्ध मुक्ते लड लेने दो।"

"उससे क्या श्रन्तर पड जाने वाला है ?"

राम कुछ देर चुप हो रहा। उसका म्वरूप गहन श्रीर श्रमेय गृह शक्ति के मुलाधार के समान हो रहा। उसकी श्रींखें जो कोई नहीं देख पारहा हो, वह देखनी-मी लगी।

"यह तुम्हारे बीच श्रन्तिम युद्ध ही होगा ।"

"श्रन्तिम ?"

''हाँ, इसके बाद फिर एक भी पुरुष नहीं मरेगा, एक भी स्त्री का हरण नहीं होगा, एक भी गाय नहीं लुटेगी,'' भयंकर निश्चलता से राम ने कहा, ''इस युद्ध के साथ श्रमित्रता नष्ट हो जायगी। तत्पश्चान् याद्वों श्रीर शार्यातों के बीच धर्म का प्रवर्त्तन हो जायगा।''

''कैसे ?" चकित होकर भद्रश्रेएय ने पृछा।

"देवो में श्रद्धट सामर्थ्य है।" इन शब्दों में दीनता नहीं थी, चुनौती थी। श्रनजाने ही भद्रश्रेष्य के हृदय में भय का संचार हो गया। इन भयंकर श्रांखों के सामने कौन-कौनमें दश्य खड़े हैं?

राम फिर कुछ देर खुप रहा और फिर धीरे से बोला—"महस्तार्जन जब लॉटेगा, तब मानो तुम्हारा काल ही आ पहुँचेगा। उसके पहले हमें निर्भय हो जाना चाहिए।"

उपकार के वशीभूत होकर भद्रश्रेण्य की श्रांखों में श्रांसू श्रा गए। उसने इस श्रटारह वर्ष के युवक को पूज्य भाव से प्रिणपात किया— "गुरुदेव! मैं श्रापकी शरणा में हूँ। जो उचित समक्षे, करें।"

"कूर्मा !" राम ने स्थिर नेत्रों से कहा, "शार्यातराज के यज्ञ में जाना और उनसे एक बात कह देना ।"

" TET ?"

"पहले तो पकड़े हुए शार्यात मेंट रूप में उन्हें मोंप देना और फिर कहना कि श्रम से जंगलों में मनुष्य का श्राखेट करने वाल को गुरु भागंद का शाप है।"

"जैसी आज्ञा।"

"तृमरे यह कहना कि राजा भद्रश्रेषय ने रेवती-रानी और मधु-

कुमार को वापस बुलवाया है, सो तेरे साथ वे उन्हें भेज दें।"

"श्रीर तीसरी बात यह कहना—भूल न जाना—िक वैशाख शुक्ला पृष्णिमा के दिन महर्षि-श्रेष्ठ भृगु की जन्मतिथि का उत्सव मनाने के लिए सभी भृगुवंशी श्रानतराज के सीमान्तवर्ती गोकर्ण-तीर्थ मे एकत्रित होगे। दा दिन पहले —तेरस के दिन — भागव तथा उनके शिष्य जायंगे श्रीर कृष्ण पंचमी को वहां से वापस लौटेंगे। श्राप यदि कृपा करके जो कृष्णा दशमो को यहां पधार जायंगे, तो राजा भड़श्रेण्य श्रापके साथ सारी बातो का श्रन्तिम निर्णय कर सकेंगे।"

"वैशाख कृष्णा दशमी—कागभग दो महीने बाद!" भद्रश्रेषय ने कहा।

"हॉ, चिन्ता न करो।" फिर राम का स्वर स्पष्ट श्रीर भयंकर हो उठा—"वैशाखी पूर्णिमा को तुम्दारे श्रीर शार्यातराज के बीच का वैर नि:शेष हो जायगा।"

सब लोग इन शब्दो के भीतर अनजान, पर भयंकर, अर्थ को अनुभव कर कॉप उठे।

"राजन्, कूर्मा के साथ विशाखा को भी भेजिए। रेवती रानी को आमंत्रित करने के लिए आपके कुटुम्ब मे मे भी तो किसीको जाना चाहिए। और उज्जयंत ! मैने जां सदेशा अभी कूर्मा को दिया है, उसका सवाद आज सांभ तक सारे गांव को मिल जाना चाहिए। विशाखा, आज कुचिवंत के यहां से शार्यातराज और सृगा रानी के पास छिपे संदेशे भेजे जायंगे। किश्वणी से उसका पता निकालकर लाना।"

सब थोडी देर चुप रहे।

"विशाखा, रेवती रानी तेरी साम है। मन न माने तब भी उसकी सेवा करना। मैं यह जानता हूं कि तेरी श्रांखें श्रोर कान कभी बंद नहीं रहते हैं, पर शार्यातराज के यहां तो उन्हें खोलकर ही रखना," हँसकर राम ने कहा। ''लेकिन अब हमें क्या करना होगा ?"

"प्रतीप ! हमे अपने धर्म का आचरण करना चाहिए । करने को श्रीर हो ही क्या सकता है ? आज लगभग पोने दो सो शिष्य सब प्रकार से तैयार हो रहे है । वैशाख शुक्ला तेरम के सबरे जब हम गोकर्ण-तीर्थ प्रस्थान करे तो हमारे पाँच मो शिष्यों में में प्रस्थेक अपने घोड़े, शस्त्र और शिक्षा में अपूर्व रूप से तैयार होना चाहिए । उज्जयंत, तू सभी थानो पर घूम जा । जितने युवक तैयार हो गए हों, उन सब के शतक बना दे । यादव गोत्र की सीमा में कोई प्रयेश न कर पाए; कोई किसी को पीड़ित न करे; बनजारों को कोई लूट न पाए।" फिर राम ने पूर्ति की—"यादवों के पास दसरे गोशों की अपेक्षा कम पुरुष है । स्त्रियों से सहायता लेनी चाहिए। माँ, आपको और अन्य स्त्रियों को क्या करना होगा, सो जोमा जानती है।"

#### : 3:

लांमा भी रात-दिन श्रविरत उत्साह से काम करती, साथ-साथ विचरती, श्रीर यो निरंतर सहयोग के भीतर में प्रकट होने वाली निक-टता का लाभ लिया करती। पर वह तो मन ऊपर-ऊपर का शुष्क श्राव-रण मात्र था। राम को लेकर जो उसकी भूख थी, शांत नहीं हो पाती थी श्रीर कल्विणी के सम्बन्ध का भय बढ़ता जाता था।

कित्याी श्रम प्रतिदिन शाश्रम में श्राया करती। राम उसके वर ही श्राया था, अतप्त शिष्टाचार-वश कुचि भी श्रपनी तीनों स्त्रियों के साथ भूगु के श्राश्रम में एक बार श्रा चुका था कित्वया, लोमा श्रीर विशाखा की सम्बी होने के श्रपने श्रधिकार के कारण, श्राश्रम में ऐसे बरतने खगी, जैसे श्रपने घर में ही हो, श्रीर बहुत ही लखक-नलक कर राम से बातें करते जगी।

कुक्ति शार्यातराज के यहाँ यज्ञ में गया । कल्विणी ने जब अस्व-स्थता का बहाना किया, तो अपनी तीसरी स्त्री को सांगोपांग संताप हो सके, इस म्राशा से उसे वही छोड गया। पति के जाने पर कित्वणी प्रतिदिन म्राश्रम में भ्राने लगी। म्रानुनय-विनय करके लोमा को म्रपने घर ले गई। विशाखा को म्रानुपस्थिति में उसने छुछ काम भी भ्रपने उपर उठा लिया था। राम जहाँ भी होते, वहीं वह जा पहुँ-चती श्रीर मानो वर्षों का परिचय हो, इस प्रकार बीच-बीच में बोलने लग जाती। श्रीर काम करने की उत्सुकता तो वह निरन्तर द्रशाया हो करती। राम प्रायः उसको मामने देखकर श्रपनी स्वाभाविक, स्नेह-युक्त, संकोचपूर्ण श्रीर शर्मीली हँसी हँस दिया करता।

उसे प्रतिदिन श्राश्रम में श्राते देखकर लोमा के हृद्य का मय बढ़ गया। वह प्रतिदिन उनकी तुलना श्रपने साथ िया करती। किव्यणी की बढी-बडी मोह-भरी श्राँखें, उसके प्रौढ़, उछलते हुए, नुकीले स्तन, उसकी लचकती चाल श्रौर उछलते नितम्ब तथा उसकी श्रथं-भरी दृष्टि, यह सब देखकर उसकी ईंड्या का पार नहीं था। घोडे पर बैठकर श्रौर दौड-दौडकर लोमा के नितम्ब पुरुष के नितम्ब के समान कठोर हो गए थे। घनुष श्रौर चक्र की शिचा लेने के कारण उसके हाथ कर्कश हो गए थे। घरषों के साथ, श्रौर विशेषकर राम के साथ दिन-रात रहने के कारण उसकी श्राँखों में श्रब लज्जा नहीं रह गई थी। उसके व्यवहार में ललक पड़ने की कला नहीं थी। उसके स्वर में कामोहीपक मार्दव नहीं था। वह स्वयम् एक लड़के के समान थो। राम उसे श्रपने छोटे माई के समान मानता था। उसके हृद्य में उसके लिए प्रण्य का माव कैसे लाग सकता था किविच्णी उसके साथ होड ले रही थी, श्रौर वह हार सुकी थी। लोमा में न तो स्पर्धा करने की शक्ति ही थी श्रौर न साहस।

एक दिन राम आहुति दे रहे थे, और उनके पास दर्भ नही था। कित्वणी तुरन्त चेत गई, उठकर जल्दी से दर्भ ले आई और राम को लाकर दे दिया। देते समय वह हॅस पडी—सुमधुर, सूचनात्मक हॅसी, उसके मन्द हास्य ने उन्माद-कौमुदी प्रसारित कर दी। राम मंत्रो-च्चार कर रहा था, उसने हॅसकर दर्भ ले लिया। राम की आँलो का

भाव लोमा ने दंख लिया थोर वह हताश हो गई। उसका मुख गहरा लाल हो उठा। यज पुरा होने पर वह वहां से उठकर श्रश्वशाला में चली गई। इस श्रपिचित जगत में राम के श्रतिरिक्त उसका श्रोर कोई नहीं था, श्रोर वैसे ही उनके सारे जोवन में भी राम को छोड दूसरा कोई नहीं था। श्रोर वही उसके हाथ से निकल गया—कि विवर्णी का हो गया। वह राम के श्रिय घांडे सुपर्ण के गले से लिपट गई, श्रीर वह गर्वीला घोड़ा मनेह से भरकर उसे देखता रह गया। लोमा उस पर बैठ गई श्रीर उसे पानी पिलान के बहाने बन में चली गई।

मंद, शीतल पवन बह रहा था। संध्या में पत्ती कर तील कर रहे थे। वृत्तों में समीर का संगीत सुनाई पड़ रहा था। वह सुप्रण पर से उत्तर उसके गले से लिपट गई। उसका कोई नहीं था। माई वैरी था। माता-पिता मर गण् थे। गुरु लोपामुद्रा श्रदृष्ट हो गई थीं। राम भी उसका नहीं था। वह निराधार थी। वह छाती फाइकर रो उठी। सुपर्ण श्रकेला मृक स्नेह से उसके शरीर पर नाक विस्ता हुआ उसे श्राश्वामन देने लगा।

राम उसे अपना अंग मानता था, श्रीर वह राम को अपना श्रंग मानती थी। दोनों के बीच भावों का श्रादान-प्रदान सम्भव ही नहीं था। मानों वे दोनों एक-दूसरे के अपने ही हैं, इस प्रकार वे पल-पल बरतते थे। किसीको भी एक-दूसरे के जीतने की जिन्ता नहीं थी, क्योंकि दोनों जन्म से ही एक-तृसरे के जीते हुए थे। पर श्रव राम किस्विणी का हो जायगा। किसी तृसरी स्त्री के साथ भी शायद वह विवाह कर ले। खोमा के लिए जगत वैरी हो जायगा। उसका जी मर जाने को करने लगा।

वह रोई और खुब रोई। धोडी देर में उसकी दृष्ट में एक बालक की मलक दिखाई पड़ी—प्रवल, स्वरूपवान, सम्पण्ट शब्दों का उच्चारण करता हुआ, सभी माँ को छोड़ उससे लिपटकर आनम्द्र मानने वाला उसका राम, देव, जीवन उसे छोड़ गथा?

अपने अविश्वास पर उसके मन मे तिरस्कार उपजा । क्या राम इतना चुद्र, अस्थिर और चंचल हो सकता था? जो वृद्धो और अनु-भवियों को अपनी अडिगता से मात कर देता है, वह उसे छोड़ कर, कल्विणी को प्यार करेगा?

श्राश्वासन जिसे सुलभ नहीं था, वह राजा दिवोदास की पुत्री लोम-हर्षिणी, सुपर्ण पर बैंटकर वापस लौट रही थी। उसके एकाकीपन में, उत्ताप से भरे पवन के मोके उसके हृदय को सुलसा रहे थे।

जब वह लौटकर श्राई तो रेवा ने कहा कि कित्वणी श्रस्वस्थ हो गई है, श्रोर उसका सदेशा श्राया था, इसी से राम उसके श्रावास पर गया हुआ है। इबते हुए मनुष्य को भॉति लोमा ने चारो श्रोर देखा। उसकी श्रांखे ब्याकुल हो उठी। वह कुछ बहाना कर म एक श्रोर चली गई श्रीर रो पढी।

जब कित्वणी के यहाँ से एक स्त्री उसे बुलाने आई, तो राम आश्चर्य मे पड गया। कित्वणी रुग्ण थो। कोई आवश्यक संदेशा कहना था, गुरुदेव पधारे तो बडी कृपा हो। किसी भी यादव को जब राम की आवश्यकता होती, तो वह उसे सहायता करने जाया करता। "लोमादेवी को भेज दूं? ठीक रहेगा?"

''नहीं, आपको ही विशेष रूप से बुलाया है।''

"अच्छा, श्राता हूँ," उसने कहा और वह साथ हो लिया। किल्विणी कुक्ति की स्त्री थी। उसके श्राश्रम पर वह प्रतिदिन श्राया करती थी। उसकी सहायता करना उसका धर्म था।

कुत्ति के दो श्राश्रम थे। एक गांव के बीच मुख्यि के घर के पडोस मे, श्रोर दूसरा गांव के बाहर। कृत्ति कहा करता था कि एकान्त में तप करने के लिए उसने वह दूसरा घर रख छोडा था। वहाँ वह यादवो के जाने बिना ही बहुत-सी वस्तुएँ कर सकता था। वहीं कित्विणी भी रहा करती थी।

राम पहुँचा, तब महालय में नितांत एकान्त था।

"कोई भी नहीं है, सब ऋषिजी के साथ चले गए है, पश्चारिए," जो बुलान आई थी उसने कहा, श्रीर द्वार खोल दिया। राम ने प्रवेश किया और उस स्त्री ने द्वार बन्द कर दिया।

कित्वणी मृग-चर्म के बिल्होंने पर पड़ी थी श्रीर गृग-चर्म ही उसने श्रोद रखा था। उसके बिल्हरे बालों में उसका श्वंत, मोहक मुख ऐसा लग रहा था, ैसे काले बादलों से निकलकर चन्द्रमा रक गया हो। उसकी मद्ममन श्रोंकों में इस चला मोहक श्राकर्षण टपक रहा था।

"गुरुदेव ! श्राह्ये, पथारिये, समा करिये, मुक्तमे तो उठा नहीं जा-रहा है," उसने कापते स्वर में कहा। उसके प्रीढ़ स्तन प्रमत्त होकर उछ्जा रहे थे।

''यह उपहार स्वीकार करेंगे न ?'' किलबर्गी जहाँ सोई थी, वहीं पास ही दूध और फल एक श्रोर रखे हुए थे श्रीर एक मृग-चर्म बिछा दिया गया था।

राम बैठ गया श्रीर नाममात्र के लिए उसने एक बेर मुँह में डाल लिया। उसे उस स्त्री को वह चेष्टा कुछ रुची नहीं। उसमें उसे कुछ धष्टता श्रीर श्रविनय जान पड़ा ?"

"कहिए, क्या कहना है ?"

"भागव ! पास आश्रो । तुन्हारा जीवन संकट में है, भद्रश्रेयय राजा का भी।"

"मेरा कोई क्या विगाइ सकता है ?" राम ने हॅंसकर कहा।

"पास आज्ञो, पास आज्ञो !" राम के मुख को निकट पाकर किवाबी का संयम जाता रहा। राम ने उसके तह श्वास को अनुभव किया और अपना मुँह वापस खींच किया।

"तुम नहीं जानते हो । तुम्हारे सिर पर संकट मैंडरा रहा है—बहुत बड़ा संकट।"

''मुक्ते कर ही किस बात का है ? विन्ता न करो।'' अपने सदा सहज भाव से राम ने कहा। "सुके बहुत चिन्ता हो रही है," गद्गद् होकर किल्वणी ने कहा, 
"सुके नींद नहीं आती है। भागंव, भय के मारे में तो मरने को पड़ी हूं। 
जाने किस चण तुम्हारा क्या हो जायगा, इसी विचार से मरी जा रही 
हूँ। ओ देव 'पशुपति ' भागंव, अपना हाथ मुके दो। में उठना चाहती 
हूँ।" उसने हाथ फैला दिया। राम ने उसे उठाने के जिए अपना हाथ 
बम्बा कर दिया। उसके स्पर्श से उसकी नस-नस मनमना उठी, और 
उन्मत्त-सी होकर किलग्णी उठ बैठी। उसके शरीर पर से मृग-चर्म 
खिंसक गया। वह अवस्त्र थी। उसका सुडौल स्तन-मण्डल विलास के 
सार-सत्व-सा राम की ऑलो के आगे मूल उठा—स्पर्श करने वाले की 
मूल से अधीर।

राम की श्राँखें स्थिर हो गईं, श्रौर चमक उठी। "भार्गव, भार्गव क्या देख रहे हो १ हाथ पकडो। उद्धार करो।", उसकी काम-विद्धल श्राँखों मे एक दुर्निवार निमंत्रण था। किसी सशक्त श्रिथनी की छटा से वह खडी हो गई। श्रॉखों से, हाथो से, श्रोठो से, सारे शरीर मे वह राम की श्रभेद्य मानवता को निमंत्रण दे रही थी।

राम भी उठ खडा हुआ। उसका गम्भीर मुख भयंकर हो उठा। उसकी आँखें विकराल हो गईं। उसने खूंटी पर एक कोडा टंगा हुआ पाया। स्त्रियो और दासो पर नियंत्रण रखने के लिए कुल् ने उसे रख छोडा था। धीरे से विचारपूर्वक राम ने वह कोडा उठा लिया, और घोडे के शिचक की अच्क कला से उसने घीरे से एक कोडा कित्वणी की छाती पर और दूसरा उसके नितम्ब पर जमा दिया। अधिनी जैसे उछलती है ठीक वैसे ही कित्वणी उछल पडी। उसके मुख से कोघ की वेदनापूर्ण हिनहिनाहट फूट पडी। कोडे को खूंटी पर टोग कर राम धीर गित से वहाँ से चला गया।

वृद्धों के लिए भी जो दुःसाध्य है, ऐसी तीच्या श्रीर श्रविकारी दृष्टि से, निष्फलता में झ्टपटाते गोत्रों के विग्रह. मनुष्यों के सगड़े श्रीर धर्म श्रधमें के भेदों को राम देख सकता था; पर श्राज तक स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध के प्रति वह श्रम्धा ही था! किल्विणी के दर्शन श्रीर उसके विविधाने से उसकी श्रांत्वे खुल गईं। जिन-जिन वस्तुश्रो श्रोर सम्बन्धों को लेकर श्राज तक कोई विचार मात्र भी उसके मन में नहीं जागा था वे उसे म्पष्ट हो गए। सोमा श्रीर किल्विणी, मोहांध कर और श्रत्याचारी यादव रचपालो, प्रतीत श्रीर विशाखा तथा पिताजी श्रीर श्रम्बा के वर्तन में जो प्रथिया श्रीर जो रहस्य थे वे एकवारगी ही उसे स्पष्ट हा गए। लिंग-प्रधान श्रथमें का मूल, श्रीर उसका नियमन तथा पित-प्रती के सम्बन्ध का धर्म उसे स्पष्ट दिखाई पड़ा।

श्रंधेर मे वह मत्पटता हुआ चला जा रहा था। उसकी श्रांखों के श्रांग उपे लोमा की छुवि दिखाई पड़ी। श्राज किल्वणी जैसी श्रवस्त्र थी, वैसी ही लोमा को भी नहाते हुए श्रोर स्नुग-चर्म बदलते हुए उसने कई बार देखा था। श्राज वे रेखाएं मानो विद्युन की बनी-सी जान पड़ता थीं, श्रोर उसकी नसो में श्रपिमेय उत्माह ब्याप गया था। जब वे दोनो साथ-साथ रहा करते, बाते किया करते, घोड़े दौड़ाते, संकल्प करते श्रीर उन्हें परिपूर्ण करते, बिना बोलं ही दृष्टि-मात्र से वे वार्तालाए कर लेते, ऐसे समय के छुटि-मोटे श्रनिगनत प्रसंग नये वेग में मदे हुए श्रीर नये श्र्यं के मोह से भरकर उसे याद हो आए। उसे ऐसा जान पड़ा मानो बिजली की कोंध ने श्रन्थकार को भेद दिया है श्रीर कोई वस्तु एकाएक दिखाई पड़ गई है। वह और लोमदर्षिणी जन्म से ही पति-पत्नी थे—श्राज तक यह बात उसे क्यों न जान पड़ी, इसी पर उसे श्रवर हो रहा था। लोमा को भी यह बात क्यों न सूमी, इस पर भी श्राक्षयं था। उसके मस्तिष्क में श्रानन्द की एक टंकार-सी फूट पड़ी। उसके पैरों में मानो पंख लग गए।

शंका-विद्दीन, भय-विद्दीन, इस विशाल-दशीं युवक की आत्म-श्रदा और त्वाम्तिशाभिमान सदा से अचल ही रहता आया है। उसमें स्व-यम् में कोई श्रुटि हो सकती है, श्रथवा उसका दर्शन असत्य भी हो सकता है, यह बात तो उसके विचार में कभी आ ही न सकी थी। वह स्वयम् स्रुगु था, देवों द्वारा पेरित होकर धर्म का प्रवर्त्तन करने के लिए ही उसका जन्म हुआ था, श्रीर जगत् के श्राधिपत्य श्रीर गुरुपद का वह श्रधिकारी था, इस सम्बन्ध मे कभी कोई संशय उसके मन मे नही जागा था। उस निर्मल श्राकाश मे यह कौन छोटा-सा बादल श्रा गया है। उसका हृद्य शंका से भर उठा—"लोमा ने श्रव तक दो ब्यक्तियों के साथ विवाह करना श्रस्वीकार कर दिया है। मुक्ते भी वह स्वोकार न करे तो 9'' श्रीर वह श्रकेला ही खिलखिलाकर हँस पडा। श्रसंभव! वे तो जन्म के ही परिणीत थे।

वह आश्रम में श्रा पहुंचा। जिस काड के तले वह स्वयम्, लोमा, रेवा बुढ़िया श्रोर कूर्मा सोया करते थे, वहीं वह चला श्राया। लोमा वहाँ सोई हुई थी। पास ही श्रपने परशु को रखकर वह श्रपने मृग-चर्म पर बैठ गया। उसकी श्रांलो में नींद नहीं थी। पास ही सोई लोमा श्राज उसे नये ही स्वरूप में दिखाई पड रही थी। लोमा के पहने श्रोर श्रोढे हुए मृगचर्म में से उसकी विद्युल्लेखा में लिपटी-सी शरीर-रेखा उसकी श्रांलो के श्रागे तेर श्राई। उदय होता हुआ चन्द्र, वृचों की चोटियों को चाँदी में नहला रहा था, उसकी श्रोर उसने दृष्ट डाली। फिर उसने लोमा के मुख की श्रोर देखा। जिस प्रकार सत्य उसे सदा ही स्पष्ट रूप से दिखाई पडता था, वैसा ही उसे इस चण भी दीकू पडा—लोमा को उसके पुत्रों की माता होना है।

वह नीचे सुककर लोमा के सामने देखता रहा। केवल ग्राँखें मींच-कर वह सोई हुई थी, नींद ने ग्राज उसकी पत्नकों का स्पर्श तक नहीं किया था। राम की ग्राँखों से मत्ति तेज से दग्ध होकर उसने ग्राँखें खोली। राम, उसका ग्रपना राम, मादक एकाप्रता से उसकी ग्रोर देखा रहा था। उसकी ग्राँखों में एक ग्रपरिचित पागलपन था—विलास का भूखा, ग्राह्णादक ग्रीर हृदय-वेधक; उसके शरीर के तार-तार मे प्रत्य की अर्मियां ग्राँधी की भांति वह रही थीं, सृष्टि ग्रानन्द से डोल रही थी, ऐसा उसे स्पष्ट श्राभास हुश्रा। मीमान्त सुख के भार से उसकी श्राँखें भिच गईं।

राम गहरे श्वाम ले रहा था। उसकी श्रोप्तें घघक रही थीं। बिना बांले ही उसने लोमा को उठा लिया। श्रपने स्नायुबद हाथों में उसे उठाकर, झाती से दाबकर वह उसे श्राश्रम के बाहर ले गया। लोमा श्रोप्तें मीचकर ऐमें लिपट रही, मानो नींद में स्वर्ग का श्रनुभव कर रही हो। जिस इसा के लिए वह तरस रही थी, वह इसा श्रा पहुँचा था।

नदी के किनारे पहुँचकर राम उसे उठाकर गिरनार के शिखर पर ले गया, श्रांर एक पत्थर पर उसे बिठा दिया। श्रांखें खोले बिना श्रव उसे छुटकारा नहीं था। चंद्र ऊपर चढ़ श्राया था श्रांर इन्ण पच की फीकी चंद्रिका नीचे नदी पर श्रोर चितिज तक फैली सारी सृष्टि पर स्वप्न-सृष्टि का-सा हलका प्रकाश बिखेर रही थी। राम उसके पैरों के पास ही बैठ गया। लोमा ने देखा कि वह राम बाल-मित्र नहीं था, प्रस्त्रीयी था, स्वामी था।

"लोमा, उस कुलटा किव्यणी ने भूठा यहाना करके मुक्ते बुलाया था।"

"फिर ?" जोमा का हृद्य धर्क उठा।

"मेरे सामने श्रवस्त्र खड़ी होकर वह मुक्ते श्राक्तिगन करने को तत्पर हुई ।"

"हाय, हाय ! फिर ?"

"मैंने उठाकर एक कोड़ा उसकी छाती पर औरवूसरा उसके नितम्ब पर मार दिया। उसका घाव लेकर अब थोड़े दिन वह घुमेगी।"

क्षोमा राम से जिपट गई—"मेरे राम-राम-राम" उसका हृदय मानी माला ही जपने जगा, "अरे, अरे, यह क्या किया तुमने ?"

"यदि वह कुचि की पत्नी न होती तो उसका प्राया ही से सेता। ऐसी स्त्रियाँ जब तक अपने भार से प्रथ्वी को बोके मार रही हैं, तब तक धर्म का प्रवर्त्तन कैसे हो सकता है ?" मानो उसका प्रत्युत्तर ही हो, इस प्रकार चितिज पर शंख-नाट स्नाई पडा--एक बार, दो बार, तीन बार।

"लोमा, यह तो भृगुश्रों का शंख-नाद है। विमद श्राया जान पटता है," राम ने सहर्ष कहा, श्रीर कमर पर लटकता हुशा शंख फू क दिया, ठीक वैसे ही जैसे उसके पूर्वज भृगुश्रों का श्रावाहन करने के लिए फूं का करते थे। धूल के बगलों से घिरी श्रश्वारोहियों की टुकड़ी दृष्ट-पथ पर श्राई। सामने में फिर वैसा ही शंख-नाद सुनाई पड़ा।

"विमद ही हैं। चलो, तुम श्रीर मैं उसे सामने जाकर लिवा लाएं," लोमा ने कहा। लोमा ने उसके लिए बहुवचन का उपयोग किया है, यह देखकर राम हस पडा। उसने दायें हाथ सं उसे छाती से दाब लिया।

श्राश्रम मे पहुँचकर, राम ने फिर शंख फूंककर शिष्यों को बुलाया। तीन सौ श्रश्वारोही शिष्यों श्रीर पश्रधन को लेकर राम श्रीर लोमा सम्मुख स्वागत के लिए गये। कोई सौ श्रश्वारोही लेकर श्राते हुए विमद ने श्रपने बट्टक देव को देखा—देव से भी श्रधिक देदी प्यमान—हाथ में एक श्रपरिचित विशाल फलक का भगंकर परशु लिये हुए श्रीर स्वयम् निर्मित प्रभाव के सूर्य सा वह दीख पड़ा। विमद श्रीर राम श्रपने-श्रपने घोड़ों पर से उछलकर नीचे कृद पड़े। विमद ने भूमि पर पड़कर साष्टांग दंडवत् प्रणाम किया। राम ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। लोमा श्रांखों में हर्ष के श्रांस् छलकाती हुई खड़ी थी। भद्र-श्रेप्य राजा ने विमद श्रीर मृगुश्रों का सरकार करने के लिए तीन दिन उरसव मनाया। विमद ने नये-पुराने संवाद सुनाए।

"सहस्रार्जन तुम्हारा हरण करके गया, उसके कुछ ही समय पश्चात् में उसके हेरे पर पहुंचा। यह देखने के लिए कि वह किस रास्ते जारहा है, में दबे पैरां पीछे पीछे चला आया। मेरा बस चलता तो में तुम दोनों को उड़ा ले जाता। भद्रश्रेयय का पहरा बहुत भारी था।

"अतिदिन तुम्हारे पीछे चलते-चलते जब सुभे विश्वास हो गया कि

भद्रश्रेणय और उसके योद्धाओं की भक्ति भागीव पर जम गई है, श्रीर बहुकदेव श्रीर लोमा देवी निर्भय हो गए है, तो मैंने लौट जाने का विचार किया। सिन्धु के तट तक वापस लौट श्राया। वहाँ सुना कि रावणः पर श्राक्रमण कर रहा है।"

"मै फिर भृगु-ग्राम गया श्रीर भृगुश्रेष्ठ से मिला। श्रम्बा तो प्रति दिन बहुकदेन के नाम को रट-रटकर रोया करती थीं। बृद्ध भी सहस्ना-जुन पर श्राक्रमण करने की तैयारी कर रहे थे। उन सबको मैंने सांत्वना दी, श्रीर वहाँ से मै मुनिवर वशिष्ठ श्रीर राजा सुदास के पास गया। तुम दोनों को लौटा लाने के लिए सहस्रार्जन पर श्राक्रमण करने का भृगुश्रेष्ठ का जो संदेशा मैं ले गया था, वह मैंने उन्हें कह सुनाया।"

"मेरे भाई ने क्या कहा ?" लोमा ने पूछा।

"तुम्हारे भाई ने ठण्डे कलेजे से उत्तर दिया कि लोमा को तो मैं सहस्रार्ज न के साथ ब्याह चुका हूँ। वर वधू को उसकी इच्छा से ले जाय या बलास्कारपूर्व के ले जाय, उसमे श्रंतर ही क्या है ?"

लोमा ने जिह्वा निकाल दी। बचपन की वह नटखट चेष्टा महज ही तो मिटने वाली नहीं थी।

''यह मेरा भाई कहाँ से जन्मा है ?"

"उसके पश्चात् मै मुनिवर विशष्ट के पास गया। वे तो भेद के विरुद्ध श्रायों को उत्तेजित करने में संख्यन थे। उन्हें तुममें कोई रस नहीं था। मै हताश होकर वापस चला श्राया। फिर मैंने जाकर मृगु- श्रेष्ठ से विनती की कि वे मुक्ते थोडे से योदा लेकर यहाँ श्राने दें श्रौर मैं कुछ भी युक्ति करके तुम्हें लौटा लाऊँगा। इसीसे दो सौ सावधान मृगु योदाश्रो को लेकर मैं यहाँ चला श्राया हूँ।"

"शेष सौ योद्धा कहाँ चले गए १" भद्रश्रेषय ने पूड़ा । "भिन्न-भिन्न स्थानो पर चले गए है । वापस लौटने का मार्ग खोज रहे हैं," विमद ने हैंसकर कहा। "श्रोर भागव, जान पडता है तुम तो यही गुरुपट जमाकर बैठ गए हो ?"

"मुक्ते जमाने की श्रावश्यकता ही क्या है ? में तो इनका गुरु हूं ही," ाम ने कहा।

"यह सब देखकर तो मैं सचमुच चिकत हो गया हूं। पर राजन्, यह बताइए कि भागित श्रीर लोमा देवी की श्राप कब वापस भेज रहे हैं?" विमद ने पूछा।

भद्रश्रोपय के मुख पर उदासी छा गई—''श्राचार्य ! गुरुदेव यदि यहां से चले जायंगे, तो फिर हमारा क्या होगा ?''

"तो भाप उन्हें नहीं भेजना चाहते ?" कठोर स्वर में विमद् ने पूछा।

''श्राचार्य! पशुपित मेर देव है, श्रीर भागव मेरे गुरु है। बिना कारण इन्हें एक भी दिन मैं नहीं रोक् गा। यदि ये जाना ही चाहें तो भक्ते ही पधारें। मैं तो इनका दाम हूं। इन्हें मना करने वाला मैं कौन हो सकता हूं ?'' भद्रश्रेषय ने दोनतापूर्वक कहा, और राम के मुख की श्रोर श्रपने विनती-भरे नयनो को स्थिर कर दिया।

यह सारी बात जब चल रही थी तो राम अपनी सदा की प्रकृति के अनुसार स्नेह युक्त पर मंद हास्य हँ मते हुए चुपचाप उसमें रस ले रहा था। उसने उत्तर दिया—''विमद, मैं स्वयम् ही आने वाला नहीं हूँ।'' ''क्यों ?''

"भद्रश्रे एय ने मुक्ते अर्जुन के पंजे से बचाया है, मुक्ते गृह स्वीकार किया है और यहाँ मुक्ते अपना सर्वस्व अपित कर दिया है। मुक्ते लौटने से रोक नहीं रहे हैं। यादवों ने मेरा हाथ पकड़ा है, में उन्हें कैस छोड़ दूं?" राम ने भीरे से कहा—''विमद! अर्जुन जब युद्ध से लौटेगा तो वह यादवों के प्राया खिये बिना नहीं रहेगा। और यदि राजा मुक्ते और खोमा को चले जाने टैंगे, तो यादव कियाँ और बालक उन्हें जीता नहीं होने। मैं सद्श्रेषय का बन्दो नहीं हूँ, वह मेरा बन्दो है।"

"ऐसा है, तो फिर किया क्या जाय ?"

"उसकी चिन्ता न कर । इस विपत्ति में यादवों का उद्धार करना ही मेरा प्रथम धर्म है। मैं फिर लौटकर आर्यावर्त आर्फ़ेंगा।" और राम इस प्रकार देखता रह गया, मानो उस दिन का ही साचात् दर्शन कर रहा हो—"पर जब आर्फ़ंगा तो यादव योद्धाओं के शीर्ष पर, भद्रश्रेषय के गुरु रूप में।"

"पर यह कैसे सम्भव होगा १ तुम श्रभी कह रहे थे कि श्रजु<sup>8</sup>न जब लौटकर श्रायगा तो वह सभी के प्राण ले लेगा।"

"विमद, भृगु केवल मंत्रद्रष्टा ही नहीं है। वह तो धर्म का दर्शन करता है और उसका प्रतिपालन भी कराता है," राम ने कहा।

"तब फिर लोमा देवी का क्या होगा ?"

"मेरा ? मेरे भाई तो मुक्ते जहाँ-तहाँ ब्याह ही देना चाहते थे न ? अच्छी बात है तो फिर मेरा विवाह हो जायगा । केवल आचार्य की ही राह देख रहे है।''

विमद ने राम श्रीर लोमा के मुख पर के प्रणय-भाव को देखा। वह सममा श्रवश्य, पर बात को सच न मान सका। भद्रश्रेण्य श्रादि भी विस्मित हो गए, "क्या कहते हो ?"

"मैं लोमा से विवाह करू तो ठीक होगा न, राजन ?" कुछ लजा-कर हँसते हुए राम ने पूछा—"विमद, तू श्राचार्य बनेगा न ?" विमद ने हर्ष से हाथ जोड लिए—"देव! तुमसे तो भगवान् ही बचाएँ। पर यह क्या करने की सूक्षी है ?"

"गुरुदेव! बतास्रो लग्न-तिथि कब की निश्चित की जाय?"

लोमा शरमाकर राम के मुख की श्रोर देख रही थी। "राजन्, वैशाखी पूर्णिमा के उपरान्त, विजयोत्सव के श्रवसर पर।" राम ने कहा। "वैशाखी पूर्णिमा को क्या है ?"

"कुछ नही," राम ने कहा, "उस दिन गोकर्ण तीर्थ पर सभी भूगु मिलकर अपने श्राद्य पूर्वज भूगु की जन्म-तिथि मनाते है। श्रीर उस दिन—'' श्रीर राम का स्वर मानो शांत श्रीर तटस्थ भाव से भविष्य कथन कर रहा हो इस प्रकार गरज उठा—''यादवों में श्रेष्ठ भद्रश्रेण्य सौराष्ट्र में एकछत्र राज्य करेंगे।''

भयंकर थी यह भविष्यवागी। सुनकर भद्दश्रेण्य को ऐसा श्रनु-भव हुश्रा, मानो सपना देख रहा हो। क्या यह सच हं १ क्या यह सूठ हं १ इस स्वस्थ, निर्भय, श्रीर कभी-कभी भयंकर-यं लगने वाले युवक की श्राह्म-श्रद्धा का श्रनुमान करना चाहा, पर वह निष्पल हुश्रा। उसे लगा कि उसके हाथ में वह स्वयम् कच्ची मिट्टी के समान था। वह जैसे भी घड़े, उसके हाथों बुड़े जाना मात्र रह गया है।

''तब में क्यां करूं ?'' श्रपार्थिव भय से वातावरण दुःसह हो गया था, उसे विसद ने उक्त प्रश्न पूछकर कुछ सहा बना दिया।

"विमद्!" राम ने जञ्जायुक्त हँसी के साथ कहा, "तू मेरा श्राचार्य है, मेरी श्रोर मेरे शिष्यों की श्रध्री विद्या पूर्ण करवा दे।"

"जैसी माजा।"

"और विमद, कुछ भूगुकों को मंदेश देकर सप्तसिंध लौटा दे। शेष भूगुकों को कुछ यादवों के साथ सौराष्ट्र में भिजवा दे। प्रत्येक बस्ती में जो पहले ही से कुछ-कुछ भूगु लोग बस रहे हैं, उन्हें मेरी आज्ञा की घोषणा करने के लिए तस्पर बना दे। बैशाख शुक्क तेरम को मैं यहाँ से गोकणों के लिए प्रस्थान करू गा। सब लोगों को पूनों के दिन वहाँ पहुँच जाना चाहिए।"

"क्या राजा भद्रश्रेयय भी जायँगे ?" राम उत्तर पचा गए।

"गुरुदेव! क्या सोच रक्खा है, सो तो बताओं ? या फिर मुक्ते ही चैंधेरे में रखना है ?" भद्रश्रेयय ने हैंसकर कहा।

राम हैंस पड़ा--- "राजन्! कोई झाठ दिन में कुलि, रेवनी रानी और मधु जब झायँगे, तभी कुछ कह सकूंगा।"

"वे क्या करेंगे ? आकर उल्टे नई चिन्ता ही खड़ी करेंगे।" ''मैं बताऊँ वे क्या करेंगे ? वैशाख शुक्क पूर्णिमा के दिन मधु को तुम्हारी गही पर बिठाने का संकल्प करके वे सब श्रायंगे।"

राम को जो दीखना वह होकर ही रहता था, इसीसे सबके हृद्य में भय ब्याप्त हो गया।

शार्यातराज का यज्ञ पूरा हो गया। रेवती रानी, मधु, विशाखा, कुचि, कूर्मा तथा पचास शार्यात योद्धाश्चो को खेकर यादव गोत्र में श्चा पहुँचे।

राजा भद्रश्रेण्य के लिए बडी रानी ही भोजन बनाया करती थी। दो-चार दिन बीतने पर एक दिन बडी रानी को श्रपने बनाये हुए भोजन पर संदेह हो गया। उसने वह भोजन बिल्ली को डाल दिया, पर उसने उसे स्वाभी नहीं। वहीं उसने गाय को डाला, पर गाय ने भी उसे त्याग दिया। उसने इस सम्बन्ध में राजा से बातचीत की, भोजन को स्वयम चला श्रीर राजा को भी चलाने लगी।

राम ने कूर्मा श्रीर विशाखा की सब बाते सुन जीं, श्रीर फिर विशाखा को उसके पिता श्रानर्तराज के यहाँ भेज दिया।

"त्रानर्तराज के मै दर्शन किया चाहता हूँ। यदि वे स्वयम् गोकर्ण-तीर्थ पर पधारें तो मै कृतार्थ हूँगा," राम ने कहा ।

विशाखा ने हैंसकर प्रतीप से कहा—"देखो मैं तुम्हारे कितने काम श्राती हैं। तुम तो यहाँ घोडे पर बैठकर छैला बने घूमते हो।"

"तू लोमा देवी की भांति शस्त्र चलाकर तो देख, फिर पता लगेगा।"

#### : 90 :

कुचि ने सीमान्त राज-कौशल से काम लिया। शार्यातराज को दिये हुए श्रपने बचन के अनुसार भद्दश्रे एय को पदच्युत करने का षड्-यंत्र रचने लगा। कुछ अग्रगएय यादवों को अपने हाथ के नीचे ले लिया। कौन किसे मारे इस बात का निश्चय हो गया। पहले गाँव पर अधिकार करके मधु का राज्याभिषेक किस प्रकार किया जाय, यह भी सब सोच लिया गया। उसने वैशाख शुक्त तेरस का मुहूर्त निश्चित किया था। पर उसे क्या पता कि वह मुहुर्त तो किसी दृसरे ने ही निश्चित कर लियाथा।

श्राचार्य विमद ने सप्तसिंखु के सारे शस्त्र श्रीर श्रश्व-विद्या के पाठ राम के शिष्यों को सिग्वा दिए। दिन श्रीर रात इस शिक्षण को छोड़कर राम के श्राश्रम में श्रीर कुछ होता ही नहीं था। राम का मुंह बन्द था श्रीर उखकी श्रीन्वे स्थिर हो गई थीं। श्रपने पास ही श्रपनी दृष्टि से विद्युत की कोध उसे दिखाई पढ़ती।

बैशाम शुक्त तेरमके दिन घोड़े चरने के लिए गये। किसी-किसी दिन लड़के साँक को बहुत अवेर होने पर भी घोड़ों को वापस लेकर घर लौटा करने थे, इसीमे घोड़ों के आने की चिन्ता किसी को नहीं थी।

शायीतों के पांच योढ़ा घोड़ों को चराने के लिए साथ गये थे। श्रन्य सब योढ़ा या तो निश्चिन्त होकर श्रानन्द में मग्न थे, या फिर गप्पें मार रहे थे। उनके साथ शतक के चालीय-पचाम योड़ा भी थे।

संध्या में प्रतीप अपने पिता के पास गया—"बापू, श्राज रात को कुछ अधटित घटने वाला है। दो सी शार्यात यहाँ श्रायँगे—आपको मारकर मधु को राज-गही पर विठाने के लिए। उनका सामना करने के लिए श्रावश्यक श्रादमी नैयार रखना होगा; मुक्ते श्राशीर्वाद दो, बापू!"

"बेटा, जो कुछ तू कर रहा है, उसमें तुमे विजय प्राप्त हो। गुरु-देव मुक्ते सब-कुछ कह गए हैं। प्रतीप! में न रहूँ तो यादवों की रहा करना, और गुरुदेव की भक्ति से विचलित न होना।"

प्रतीप श्रीर राम पगडयडी पर होकर पहाड़ से उतर गए।
"गुरुदेव, हमारी तैयारी में अब कसर नहीं है।"
"श्रभी कुछ तैयारी होनी है," राम ने शान्तिपूर्वक कहा।
"क्या होने को रह गया है ?"

"श्राज शाम को हमें गोकर्ण-तीर्थ पर जाना है। हमारे शत्रु तैयार होकर बैठे हैं।"

शतक का एक शिष्य आकर राम के कान में कुछ कह गया।

राम हाथ मे परशु लेकर एक पगडराडी की खोर मुडा—''प्रतीप, हिम्मत है '''

"हाँ, गुरुदेव !" तीनों व्यक्ति धीर गति से, पर सपटते हुए आगे बढ़े। एक साबो के सुराड के बीच मधु श्रीर श्रन्य तीन युवक बरिझ्याँ घिस रहे थे। इनका पग-रव सुनकर वे खड़े हो गए।

''त् यहीं खडा रह,'' राम ने स्नेहपूर्वक प्रतीप से कहा, ''यह तेरा काम नहीं है।''

राम ग्रागे बढ़ा-"मधु !"

मधु चौककर खडा हो गया। उसके साथियो ने बरिक्क्यो पर हाथ रखा। राम सबसे श्रिधिक लम्बा श्रीर सशक्त, गिरि-शिखर की माँति सूम रहा था।

"अपनी बरज़ी को न छेडना !" श्रौर राम की श्रॉखें सिंह की भॉति चमक उठी।

"मधु, यह बरछी तेरे अपने बाप और भाई के लिए तैयार की जा रही है, क्यों न <sup>9</sup>'' उसने शांत स्वर मे पूछा ।

मधु निष्प्रभ हो गया। पर वह उत्तर दे सके उसके पहले ही रामका परशु चमक उठा। मधु का सिर धड से श्रलग होकर भूमि पर गिर पड़ा। दूसरे व्यक्ति भाग गए। प्रतीप मूर्छित होकर घरती पर दुलक गया। राम ने उसे उठाया।

" प्रतीप, श्रातताइयो का वध ही किया जा सकता है।"

प्रतीप के कन्धे पर हाथ रखकर, राम उसे खीच ले गया। कुछ समय के पश्चात् उसे चेत आया। सुपर्ण और अन्य दो घोडो को लेकर एक शिष्य अपने घोडे पर तैयार खडा था।

दोनो न्यक्ति घोडो पर बैठ गए। प्रतीप ने भार्गव की और देखा। उसके बाप को और यादवों को बचाने के लिए इस विचित्र युवक ने मधु का शिरच्छेद किया—सो भी द्वेष से नहीं, क्रोध से नहीं, पर शांति से, विधि की दूरन्देश निश्चलता से। प्रतीप राम से सात-स्राठ वर्ष बडा था। पर उसकी भयंकर बज्राघात मी सचीट विनाशकता के दर्शन से वह थर-थर काँप उठा।

चार घोडे गाँव के तूमरे छोर पर श्रा पहुँचे।

"यह चौथा घोड़ा किसके लिए है ?" प्रतीप ने पूछा।

"ठहर, इस पर बैठने वाले को श्रभी लिये श्राता हूँ।" कहकर राम घोड़े पर से उतरकर गलियाँ पार करता हुआ कुच्चि के श्राश्रम मे जा पहेचा।

कोंपड़ी में सदा के नियम के अनुसार किल्वणी भावपूर्वक परोस रही थी, और कुक्ति बड़े रसपूर्वक भोजन कर रहा था। केसरी जैसे दढ़ डग भरकर धीरे से गुर्राता हैं, वैसे ही राम ने हाथ में परशु लेकर उसे सम्बोधन किया—"कृष्तिवंत!"

"कीन, भागीव! श्रोहो तुम—" कुच्चि ने उन ज्वलंत श्राँखो का विनाशक तेज देखा श्रीर उसका वाक्य श्रथुरा ही रह गया।

"चलो मेरे साथ," राम ने आजा दी।

"यहाँ <sup>१</sup> इस समय ?"

"प्रतीप शार्यातों के विरुद्ध युद्ध में लड़ने जा रहा है। पुरोहित का धर्म हैं कि युवराज के साथ रख पर चढ़े।"

"शार्यातों के विरुद्ध ?" बीखलाकर कुल्ति ने पूछा। उसकी श्राँखों के काच मानो बाहर निकल श्राए।

"हैं।"

"मैं नहीं आना चाहता, श्रीर न आने ही वाला हूं। शार्यातों के विरुद्ध और युद्ध ! मेरा क्या काम है वहाँ ?"

"कुष्टिवंत, चलो !" राम ने द्वार की श्रोर हाथ में संकेत किया। "श्ररे, मुक्ते श्रीर युद्ध से क्या प्रयोजन ? मैं तो महर्षि हूं।"

"तुम च्या हो, तुम्हारा कर्तस्य केवल धर्म का दर्शन ही नहीं, संस्थापन भी है।"

"पर मुक्ते उससे क्या ?" थर-थर कांपते हुए कुक्ति नं कहा ।

"कुत्तिवंत ! श्रव ज्यामघ की राह देखनी व्यर्थ है। शार्यात यदि श्रा भी जायं, तो भी मधु का राज्याभिषेक तुम कर सको यह सम्भव ही नहीं है। प्रतीप का सैन्य शार्यात गोत्र का संहार करने के लिए श्राधी दूर पहुँच चुका है। तुम्हारे लाये हुए योद्धाश्रो के घोडो पर यादव योद्धा बैठ गए है। मधु का मैने श्रभी शिरच्छेद किया है। यह देखो उसका रक्त। तुम ऋषि हो, श्रोर भृगु हो। यहाँ भी में तुम्हारा कुल-पति हूँ। मैं तुम्हारा शिरच्छेद कर सकता हूँ।"

कि राम ने उसे भयंकर दृष्टि से दुबा दिया।

"चलो, तुम प्रतीप के पुरोहित हो, चलकर उसे श्राशीर्वाद दो।"
बिना एक शब्द बोले ही कुम्तिवन्त राम के साथ बाहर निकल पड़ा
श्रीर चौथे घोडे पर बैठकर युद्ध पर जाने के लिए साथ हो लिया।
किल्विणी की सिसकियां वहां की शांति को भंग कर रही थी।

शार्थात गोत्र से दो प्रहर की यात्रा पर कूर्मा श्रौर विमद राह देख रहे थे। उनके साथ सप्तिसिधु से श्राये हुए सवा सौ भागव श्रौर राम के श्राश्रम में शिक्षा पाये हुए पॉच शिष्यों के शतक थे। प्रत्येक घोड़ा दृढ श्रौर श्रधीर था। प्रत्येक सवार सशस्त्र श्रौर कृतनिश्चय था। राम के शिष्यों के हाथ में भयंकर परशु चमक रहे थे।

मध्य रात्रि के उपरान्त राम और प्रतीप कुन्नि को लेकर आ पहुंचे।
गुम्तचरों ने सूचित किया कि शार्यात निश्चिन्ततापूर्वक सो रहे हैं, और
उनके दो सौ सैनिक, यह मानकर कि मधु गही पर बैठ चुका है, उसकी
सहायता करने के लिए गिरनार जाने को प्रस्थान कर चुके है।

अंधेरी रात में सभी योद्धाश्रों ने राम को घेर लिया। श्रंधकार में उसकी श्रॉखें सिंह की श्रॉखों के समान चमक रही थी।

''प्रतीप, तुभे श्रौर श्रन्य सब यादवो से मुभे एक बात कहनी है। श्रब तक वह बात मैने कही नहीं है। परम्परा से जो तुम श्रौर शार्यात एक-दूसरे की गायो श्रौर स्त्रियों का हरण होने पर युद्ध करते रहे हो, वैसा युद्ध यह नहीं है। वैसा युद्ध लडने में मुक्ते रस भी नहीं है। धर्म का संस्थापन करने के लिए मैंने यह युद्ध श्रारम्भ किया है। इसमे पराजित होकर हमें जीना नहीं है। मान्य है तुम्हें यह बात ?"

"जैसी श्राज्ञा," मबने एक स्वर में श्रनुमोदन किया।

"हम यहाँ शार्यातो को बन्दी बनाकर पकड ले जाने के लिए भी नहीं श्राये हैं। यह हैं भी-खेल नहीं हैं, प्राण्-धातक विग्रह हैं। सशस्त्र शत्रु को जो जीता छोड़ देगा उसे मैं धर्म-द्रोही समक्ष्णा। उसे मैं जीता नहीं छोड़्ंगा। श्रोर जहाँ तक सम्भव हो एक भी घोडा मारा नहीं जाना चाहिए।"

प्रतीप श्रीर कूर्मा तो राम की इस दृष्टि से परिचित थे ही। श्रन्य यादव भी इस भयंकर श्राज्ञा को सुनकर उत्साहित हो उठे। इसका नाम है युद्ध ! विमन्न श्रोलें फाइकर देखता ही रह गया। जिसे उसने श्रपने हाथों पाला-उद्याला है, उसकी वाणी में महाश्रथवंण श्रीर किव चायमान की श्रस्पष्ट दृष्टि स्पष्ट सूत्र-रूप मे मूर्तिमान होते देखकर वह गर्व से गद्गद हो उठा। उसे प्रतीत हुआ कि युद्ध-कला में परि-वर्तन हो रहा है।

"श्रीर एक तीसरी बात," राम कहता ही चला गया, "शार्यातों की सभी गाढ़ियों को हाँककर गिरनार ले जाना होगा—स्त्रियों श्रीर बालकों तथा बोहों श्रीर गायों सहित।"

"क्या ?" प्रतीप ने भी चौंककर पूछा। गोत्र अन्दर-ही-अन्दर परस्पर सदा से जबते रहे हैं, पर ऐसा सर्व प्राही रूप न तो आज तक किसी ने जाना ही था, और न उसकी किसी ने करपना ही की थी। जबना, हारना, जीतना, राजा की छोड़ देना, समाधान कर लेना, उसकी जबकी को ब्याह खेना और फिर जबना, इस सारी प्रणाखी को राम आज समुज तोड़े दे रहा था।

"प्रतीप !" राम ने निरचल स्वर में कहा, "कल दो गोत्र नहीं रहेंगे. एक डी रहेगा।" सभी लोगों के हृद्य किम्पत हो उठे।

"चलो, मैं रास्ता बताता हूँ, मेरे पीछे-पीछे चले श्रायो ।" राम की दिब्द श्रंधेरे को भेद रही थी ।

शार्यातों में अब यह बात सर्वमान्य रूप से फैली हुई थी कि थोडे ही समय में यादवा पर शार्यातों का प्रभुत्व स्थापित हो जायगा, इसीसे वे निश्चिन्ततापूर्व के सो रहे थे। राम और उसके शिष्य पूर्व दिशा में गोकर्ण-तीर्थ को जाने वाले थे, यह भी वे सब जानते थे। गिरनार से किसी सैन्य के प्रयाण करने की सचना भी उन्हें नहीं मिली थी।

मध्य रात्रि में सारा शार्यात गोत्र एकाएक जाग उठा। जंगलों के सुनसान में से घोडों की टापों की स्पष्ट और वेगपूर्ण ध्वनियां सुनाई पडने लगी। शार्यात जागकर कुछ समक्त पाएं, उसके पहले हो घोडों की टापों का नाद पास आती हुई गर्जना-सा सुनाई पडने लगा, और थोड़ी ही देर में यादवों और सृगुओं की गगन-भेदी जय-घोषणा ने उन्हें स्तब्ध कर दिया।

श्रंघेरे में जैसे-तैसे शार्यात वीर उठ बैठे। उन्होंने अपने घोड़ों को खोला और शस्त्र लेकर तत्पर हो गए। ज्यों ही ये लोग तैयार होकर बाहर निकले कि सैकडों बिजलियो की कोंध की मांति परशुश्रों की अनत चुं धियाहट समुद्र की तरंगों के नेग से उन पर टूट पडती-सी दिखाई पडी। श्रंधेरे में ने जहाँ-तहाँ तीर मारने लगे, पर माथों पर मंडराते लम्बे और प्रचयड परशुश्रों से टकराकर ने तीर लच्च-अष्ट हो भूमि पर गिरने लगे। और परशुश्रों का बन आगे धंसता ही चला आया। धडाधड शार्यातों के सिर और घड श्रलग-श्रलग होकर मूमि पर गिरने लगे।

गोत्र में हाहाकार मच गया। स्त्रियो श्रीर बालको का क्रन्दन गगन-भेदी हो उठा। कुछ लोग गोत्र को छोडकर जंगलो की श्रोर भाग निकले। सर्वेर का सुटपुटा होने लगा था। कुपित इन्द्र-सा राम श्रपने परशु से स्थान-स्थान पर रुधिर के पनाले बहते छोड़कर, शार्यातराज की ध्वजा-पताकाश्रो से चिह्नित छोटे-से दुर्ग को श्रोर यह चला। राजा शस्त्र से सिजित कोई पचास योद्धाश्रों से संवृत्त होकर श्रारम-समर्पण करने के लिए श्राया।

"भार्गव!" प्रतीप ने पूछा, "क्या यह त्रात्म-समर्पण करने के लिए श्रा रहा है ?"

राम प्रतीप की श्रोर चूम गया। उसकी श्रांखों की एकात्र उप्रता प्रतीप को दग्ध कर रही थी। शांतिपूर्वक उसने एक बाग हाथ में लिया श्रीर पाम श्रांत हुए शार्यातराज की छानी में मार दिया। वह घोडे पर से गिर पड़ा। प्रतीप की श्रांखों में श्रांधेरा छा गया।

राम की श्राजा का पालन ही चुका था। जब सूर्योदय हुआ तो एक भी सशस्त्र शार्यात जीवित नहीं था।

तुरन्त ही शार्यानों की डेढ़ सहस्त्र गाड़ियों में बैंज जोत दिये गए। रोते-बिज्ञखते बृढ़ों तथा स्त्री बाजकों को उनमें बिठा दिया गया। और कुमां सार शार्यात गोत्र के मानवी श्रवशेषो, उनकी गायो, बैंजों और घोड़ों को जेकर गिरनार की श्रोर चल पड़ा।

सौ योद्धा पीछं रह गए। उन्होंने सारे शवो को एकत्रित किया श्रीर विधिपूर्वक प्रतीप के हाथों उनका श्रीनदाह करवाया। राम पास ही खड़ा था—सूक, स्वस्थ श्रीर शांत, यमराज की मूर्ति के समान।

### : 99 :

तरस के सवेरे सम्बाद मिला कि प्रतीप ने शार्यातों पर महान् विजय प्राप्त की हैं। सांक को जब शंख फूंका गया तो यादव भाग्र गिरनार पर चढ़कर देखने लगे।

प्रत्येक देखने वाले का हृद्य स्तिम्भित हो गया। कितिज पर एक विशाल श्रजगर की भांति गाड़ियों की हारमाला देही-मंदी होती हुई चली श्रा रही थो। ऐसा जान पढ़ा कि एक समुचा बड़ा-सा गीत उनकी श्रोर चला श्रा रहा है। कभी-कभी घास-पानी की स्तीत में भटकते हुए गोत्रों की भेंट हो जाती, तो वे मिलकर उत्सव मनाया करते। पर गाडियों का इतना बडा समृह भी इस प्रकार श्रा सकता है, इसकी तो किसीको कल्पना भी नहीं थी।

राजा को विचार श्राया—"मुखिया, शार्यातराज श्रपने समूचे गोत्र को लेकर हमारी शरण श्रा रहे हैं। इन लडको ने तो श्रद्भुत काम कर डाला है। श्राज तक किसी भी राजा को ऐसा यश नहीं मिला, जैसा मेरे प्रतीप को मिला है।"

"कुछ ऐसा ही जान पडता है। पर इन सबको खिलायगा कौन ? सारे गोत्र को घेर लाने की क्या आवश्यकता थी ?"

बात किसीकी भी समक्त में नहीं आई। राजा, लोमा, मुखिया और यादव सभी उत्साह से पागल होकर राम और प्रतीप को सन्मुख भेंटने गये। बन्दियो पर देख-रेख रखने के लिए उज्जयंत पीछे रह गया।

गाडियों के विशाल श्रजगर के श्रागे-श्रागे हाथ में परशु उठाये घोडे पर कूर्मा श्रा रहा था। उसके श्रश्वारोही गाडियों की हार-माला की रखवाली कर रहे थे। शार्यातराज का कही कोई नाम या चिन्ह भी नहीं दिखाई पड रहा था। राजा को धक्का-सा लगा—"राम कहाँ है ? अतीप कहाँ है ? श्रीर शार्यातों की गाडियों की हार-माला कैसी है ?"

पास त्राकर कूर्मा घोडे पर से उतर पडा और राजा तथा अपने पिता मुखिया और राजा के काका के वह पैरो पडा।

"बेटा, यह क्या बात है  $^{9}$  प्रतीप कहाँ है  $^{9}$  भार्गव कहाँ है  $^{9}$  श्रीर इन सबको क्यो घसीट लाए हो  $^{9}$ "

"राम कहां है ?" लोमा ने चितातुर स्वर मे पूछा।

कूर्मा को हिचकी आ गई। शार्यात गोत्र अब यादवों के साथ मिल गया था। दोनो का एक ही राजा होगा। दो गोत्र एक कैसे हो सकते है, यह बात पहले तो किसीकी समक्त में ही न आई। कूर्मा ने राम की आजा कह सुनाई। दो गोत्रों के स्थान पर अब एक ही गोत्र होकर रहेगा । सभी शार्यातों को यादव दत्तक लेने जा रहे थे।

इस श्रकल्प्य वस्तु को सममने में भद्रश्रेण्य को कुछ समय जगा। कुर्मा ने बात को मविस्तार कह सुनाया—''बापू! गुरुद्व ने जो मुक्ते सिखाया है, उसे में समभ रहा हूं। इन साठ वर्षों में श्रापने शार्यातों के साथ उन्नीम युद्ध लड़े हैं। जीवन-भर शार्यातराज के साथ श्रापका द्वेष रहा है। हम श्रव तक मदा भय में कॉपते ही रहे हैं। उनकी श्रीर हमारी गायों और स्थियों का श्रपहरण होता रहा है। श्रव यादवों श्रीर शार्यातों का एक ही राजा, एक ही पुरोहित श्रीर एक ही मुखिया होगा। उनकी एकश्र समृद्धि ऐसी होगी जिसका श्रपहरण नहीं किया जा सकता। एक होगा उनका धर्म जो श्रार्थ पूर्वजों ने हमें सिखाया है, श्रीर जिसकी शिक्षा गुरुद्देव ने हमें दी हैं।"

पर राजा का उल्लास अधिक समय नक टिका न रह सका। यादव बच गए थे। पितृ-हत्यारा मधु मारा गया था। भूर्त कृत्ति पकड़ा जाकर निःसहाय हो गया था। शार्यातो का उच्छेद हो चुका था। वह स्वयम् जीवित रह गया था। यादवो ने अकरूप वीरता और समृद्धि प्राप्त कर जी थी। यह सब कुछ भागव राम ने किया था। महाअथर्वण के पौत्र को वह नहीं जाया था, वह तो देवों का भेजा आया था। और उसके पैर इस भूमि पर पड़े कि आज यह ऋदि और सिद्धि चली आ रही है।

"कहां हैं मेरे देव ? भागव कहां हैं ?"

"विधिपूर्वक सबका श्राग्न-संस्कार करने के लिए पीछे रह गए हैं।"

# : 18 :

चौदस की रात की गोकर्श-तीर्थ जाने के लिए जब यादव-गोत्र तैयार हुआ, तो राम ने ऋगु के आश्रम के देवों को आहुति दृी। चलने से पहले वह स्तम्भित-सा खड़ा रह गया और उसने दूर दृष्ट हाली "राजन्," उसने कहा, "श्रव मै लौटकर यहाँ नही श्राऊँगा।" भद्रश्रेणय चौक उठे—"क्या कह रहे हैं गुरुदेव ?"

मानो भविष्य दृष्टि के आगे तैर रहा हो ऐसे राम ने कहा—"और तुम भी लौटकर नहीं आओगे ?"

गोकर्ण-तीर्थ गोकर्णी नदी के तट पर बसा हुआ था। यादव गोऋ और आनर्त गोत्र की वह सीमा थी। चारो श्रोर से श्राये हुए भृगु सकु-हुम्ब उस नदी के तट पर पडाव डाले हुए थे। प्रत्येक इटुम्ब ने श्राग्निकी स्थापना कर रखी थी। चागे श्रोर से श्राने वाले यात्री भी सकुटुम्ब श्राये थे। सवेरे-सॉम्क वे उस श्राग्न की पूजा करने के लिए एकत्रित हुआ करते।

विशाखा अपने पिता को समकाने में सफल हो गई थी, इसीसे आनर्तराज वृष्णि भी तीन सौ योद्धाओं को लेकर पूर्णिमा के सबेरे आ पहुँचे। वृष्णि ने राम के चमत्कार की बाते पहले भी सुनी थी, पर भतीजी के मुँह से वहीं बातें सुनकर वह दिग्मूह-सा हो रहा। उसके मन में भी महाअथवेंगा के शाप से बचने का लोभ था। इसीसे विशाखा की भक्ति की लौ उसे भी तुरन्त ही छू गई।

उत्सव में आई हुई मेदिनों ने जब मधु के षड्यंत्र और शार्यातों की पराजय की बात सुनी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और साथ ही उनके मन में उत्साह भी जागा। राम ने सारे शार्यात गोत्र को नष्ट कर दिया है, यह सुनकर पहले तो सभी दिग्मूड-से हो रहे, फिर कांप उठे, फिर राम की अद्भुत शक्ति की प्रशंसा से वे गद्गद् और प्रभावित हो रहे । वृष्णि यह बात सुनकर कुछ विचार में पड़ गया—"यह राम कौन है ? मित्र है या शतु ? तब उसका क्या होना चाहिए।"

उसने तुरन्त ही विशाखा को बुलाकर पूछा।

"बापू, श्राप गुरुदेव को जानते नहीं हैं। उन्होने स्वयम् ही मुक्ते श्रापके पास भेजा था। उन्हें यदि घोखा ही देना होता तो वे मुक्ते श्रापके पास न भेजते। श्रीर बापू! वे तो देव हैं। घोखा वे कभी नहीं देंगे। शार्यातराज ने गुरुदेव की श्राजा श्रीर धर्म दोनो ही का उल्लघन किया था।"

"पर बेटा, यादव यदि बलवान हो जायेँगे, तो कल हमार श्रानतीं का न जाने क्या हो ?"

''श्वसुर जी श्रापंक माथ किसी दिन लड़े हैं <sup>9</sup>"

"भद्रश्रंचय नां कभी नहीं लड़ा। पर तेरा कोई जेट गद्या पर बैठे कौर वह शत्रुख कर तो ?"

"गुरुद्व ने यदि शार्यानो को पराजित न किया होता श्रीर श्रमुर जी को मारकर मधु गद्दी पर बैठ गया होता तो ?" चनुर विशास्त्रा ने कहा।

"यह तो सच है। पर वह भय तो अब रहा ही नहीं है, किन्तु प्रतीप के बड़े भाइयों को मैं भली भांति जानता हैं।"

"पर आर्यपुत्र हैं न ?"

"प्रतीप छोटा भाई है। उसकी क्या चलेगी ?"

"बापू, आप उनसे मिलेंगे तो पना लगेगा। गुरुटेव के स्पर्श से वे तो और के-और हो गए हैं। वे चाहे छोटे हो या बड़े हो—पर श्रहाहा, क्या हो गए हैं वे ?"

"लड़की, तू तो सदा से अपने पति के पीछ पागल ही रही है।"

"पर बापू, देखना तो सही, कैमे पति हैं वे घाँर बापू, एक बात कहें ? किसीसे कहना मत।"

"क्या बात है ?"

"गुरुदेव की कृषा यदि रही तो किसी दिन श्रापके जामाना चक्रवर्ती होंगे।"

"तूतो पगली है।"

"अच्छी बात है, तो फिर देख ही खेना।"

दीपद्दर को दूर के शंख-नाद सुनाई पड़े और राम का आगमन् दुआ। उत्सव से पागक मेदिनी उन्हें जिना जाने को सन्मुख गई। श्रानर्तराज, उनकी स्त्री श्रीर विशाखा, श्रानर्त-योद्धाश्रो को लेकर उनका स्वागत करने के लिए गये।

सबसे आगे आ रहे अपने घोडो के समृह के शीर्ष पर, अपने सुपर्ण पर, ऊँचा, विशाल-वन्न, दुर्धर्ष राम, मर्मर पाषाण में खोदी हुईं सुन्दर मृतिं की भांति शोभित हो रहा था। उसके हाथ का परशु बिजली के समान चमक रहा था।

एक श्रोर भद्रश्रेयय श्रौर मुखिया थे, तथा दूसरी श्रोर लोमा श्रौर प्रतीप थे। पांच सौ-छः सौ श्ररवारोही परशुश्रो के बन लिये पीछे-पीछे चले श्रा रहे थे। उनके भी पीछे सारा यादव-गोत्र नये शार्यातो को साथ लेकर चला श्रा रहा था। साथ ही थानो से निकलकर यादव श्रौर शार्यात भी चले श्रा रहे थे। कुछ लोग पैदल चल रहे थे, कुछ घोडों पर थे श्रौर कुछ गाडियों में थे। स्त्रियाँ गीत गा रही थीं, श्रौर पुरुष होकारे कर रहे थे।

कुछ ही दूर रहने पर राम घोडे पर से उतरकर पैरो चलने लगा। श्रम्य सब यादव भी पैदल चलकर ही उसके साथ श्राने लगे। जय-नादों से गगन गूंज उठा श्रौर वृष्णि राम के तेज से मुग्ध होकर प्रिण्पाल करने लगा। राम ने श्राशीर्वाद देकर राजा को उठा लिया श्रौर छाती से लगा लिया। इसके परचात् दोनो राजा परस्पर मिले। इंडवत् प्रणाम करती सेदिनी को 'शतंजीवी' का श्राशीर्वाद देकर गुरु भागैक श्रानर्तराज श्रौर भद्रश्रेण्य के साथ श्रपने डेरे पर गये।

श्राचार्य विमद् ने यज्ञ का समारम्भ कर दिया। वह कुचि को राज-पुरोहित के रूप में सदा श्रागे-श्रागे रखता, इसिलए कि उस पर दृष्टि बनी रहे। ये श्रायोजन जब चल रहे थे तभी राम श्रीर लोमा, भद्रश्रेण्य, बही रानी, प्रतीप श्रीर विशाखा, श्रानर्तराज श्रीर उनकी पत्नी तथा दोनों गोत्रों के मुखिया एकत्रित होकर परस्पर मिले श्रीर नई पुरानी बातें होती रही। भद्रश्रेण्य श्रीर वृष्णि ने फिर परस्पर एक-

वृसरे को भेत्री का वचन दिया। पर श्रानर्तराज को शार्यात गोत्र का विनाश श्रव्छा नही लगा।

"श्रानर्तराज," राम ने हँसकर कहा, "राजा लोग यदि परस्पर मिलकर धर्मका श्राचरण न करेंगे तो इसके श्रातिरिक्त श्रीर हो ही क्या सकता है ?"

"हम धर्म का लोप क्योकर होने देंगे," श्रानर्तराज ने कहा।

''इसलिए कि स्वार्थ जो श्रन्धा कर देता है। श्रधमियों को दशह देने का साहम तुममें होगा, तभी तो धर्म का प्रवर्त्त हो सकेगा। राजा लोग यदि मिलकर यह सामर्थ्य नहीं उत्पन्न कर पाते हैं तो फिर उनके विनाश में ही धर्म की जय है।"

ये अपरिचित सूत्र सुनकर आनर्तराज विस्मय में पड़ गए।

"शायांतराज नष्ट हो गया है अवश्य, पर यादवों श्रीर शायांतों के बीच में एक नया ही गोत्र प्रकट हुआ है—अधिक सबल, अधिक संस्कारवान श्रीर अधिक धर्म-रत।"

"पर यह तो यादव ही रहा न-शार्यात गोत्र तो समाप्त हो नाया।"

''यह अम है। जहाँ धर्मका प्रवर्त्तन होता है वहाँ एक ही गोत्र होता है,'' राम ने शांतिपूर्वक कहा।

"राजन्, यहाँ और सप्तांसंधु में राजा लोग परस्पर जड़ते रहते हैं, केवल इसलिए कि प्रत्येक पत्त मानता है कि जो वह कहता है, वही धर्म है। इसीसे अपहरण, विष्न और दुःग्वों की सृष्टि हो रही है। धर्म तो मानव मात्र का एक ही है।"

''स्रोकिन न तो राजा ही ऐसा मानते हैं झौर न ऋषि ही ऐसा मानते हैं,'' श्रानतराज ने कहा।

"यह इसिवाए कि ऋषिगया राजाओं को अपना आधार बनाये हुए हैं। ऋषियों का गोत्र तो विशाल दृष्टि का गोत्र है। जिसकी दृष्टि राजा और राजनीति की मर्यादा से परे न हो, वह ऋषि हो ही नहीं सकता। ऋौर राजा भी वहीं हो सकता है जो श्रवनी सामर्थ्य को धर्म के प्रवर्त्तन में लगा दे।"

"श्रीर वह न लगाए तो ?"

''तो यह उसके गुरु का ही दोष है।"

"पर राजाश्रो के गुरु यदि भिन्न-भिन्न हो तो ?"

"धर्म यदि एक है, तो गुरुजन निन्न-भिन्न धर्म की शिचा कैसे दे सकते है ?"

"और यदि वैसी शिक्ता दे तो ?"

"गुरुजन एक ही धर्म की शिक्षा देगे, श्रौर राजा लोग एक ही धर्म का रचेंग्य करें, यह देखने का भार तां श्रब मुक्त पर ही श्रा पड़ा है न ?" राम ने धीरे से कहा।

"सहस्रार्जुन जब लोटकर आयगा, तो आपका यह सब किया-कराया मिट्टी में मिल जायगा।"

"मै तो उसके आने की प्रतीचा मे ही बैठा हूँ।"

"आप क्या करेंगे ?"

'मैं तो कुछ नहीं करूँगा। जो करना है देव आप ही करेंगे," राम ने घीरे से शांत स्वर में कहा। ''उसके पास और मृगारानी के पास एक ही उपाय है, और वह है विनाश। वे भद्रश्रेण्य की मार डालने की चेष्टा करेंगे और यादवों का नाम-चिह्न तक मिटा देना चाहेंगे।"

"मुक्ते भी यही भय है। श्राप दोनों को वह यहां श्रकारण ही नहीं लाया है।"

"पर मुक्ते वह मार सके, यह संभव नहीं है। और न यही सम्भव है कि वह लोमा से ब्याह कर ले, मुक्ते भृगुश्रेष्ठ की शपथ है। श्रीर श्राज यदि मैं लोमा से विवाह कर लूं, तो मैं स्वयं ही जो शपथ बनकर बैटा हूं। तब लोमा भी उसकी गुरुपरनी हो जायगी।"

"तब फिर यादवो का क्या होगा? हमारा क्या होगा? आपके

साथ यदि हम खडे रहेंगे तो वह हमारे प्राण ले लेगा। वह नो रक्त का प्यासा है।"

"उसे प्यासा रखने का काम तुम्हारा है।"

'यह भला में कैसे कर सकता हूं ? तब उसका रोष मुक्त पर श्रीर मेरे गोत्र पर उतरेगा।''

"श्रातताइयो का रोष जब बढता है, तभी उनका नाश होता है। श्रापको जो यहां श्राने में कष्ट मैंने दिया है, उसका कारण भी यही है। सुनिए, इस ज्ञण शार्यातों का विनाश मैंने श्रकारण ही नहीं किया है। सहस्राज् न के श्राने से पहले, श्रभी ही भ्टकुण्ड श्रोर मृगारानी मुक्ते खुलाए बिना नहीं रहेगे। उनके पाम इतना सैन्य नहीं है कि श्रापकी तहायता के बिना वे यादवों पर श्राक्रमण कर सके।"

''लेकिन तब यादवो का क्या होगा ?''

'श्रानर्तराज स्वयम् अपने आप ही समस्त यादव और शार्यात गोत्र पर अधिकार कर लेंगे, तब कुछ भी करने को शेष नहीं रह जायगा। यादवगरा उत्तर के जंगलो में चले जायंगे।''

"राजा भद्रश्रेषय क्या करेंगे ?" चिकत होकर वृष्णि ने पूछा।

"वे और मै न जाने कहाँ होगे। क्या श्राप यह सोचते है कि वे मद्रश्लेष्य को मार डालेगे? जिस दिन भद्रश्लेष्य ने सहस्रार्जुन को लोमा पर श्रत्याचार करने से श्रीर मुक्ते मारने से रोका था, उसी दिन भद्रश्लेष्य के भाग्य का निर्ण्य हो चुका था—उनके श्रकेले का ही नहीं, उनके जो दो पुत्र युद्ध पर गये हैं, उनके भाग्य का भी। घषड़ाते क्यों हैं श्राप ? मै जो बैटा हूं यहाँ उनकी रचा करने के लिए ?"

"श्रीर यदि रज्ञा न हुई तो।"

"मैंने राजा भद्रश्रेण्य से वचन ले लिया है। यादवो की रचा यदि हो सके, तो वह सहस्रार्ज न के हाथो मरने को तैयार हैं।"

"पर मैं यदि उनकी सहायता करूंगा, तो हमें भी मर जाना पड़ेगा।" "ग्रापके बेटी-जॅवाई श्रौर उनके गोत्र को बचाने का उपाय में श्रापको बता रहा हूं। श्रापको कुछ नहीं होने वाला है।"

"यह श्रापने कैसे जाना ?"

"जिस दिन हमें माहिष्मती बुलाया जायगा, ठीक उसी दिन यादव गोत्र के योद्धा प्रतीप के नेतृत्व में, धास-चारे की खोज में उत्तर के जंगलों में चले जायंगे। श्रीर तब यादव श्रीर शार्यात गोत्र के बालक, बृद्ध श्रीर स्त्रियों पर श्राप श्रपना श्रधिकार जमाकर बैठ जायं। श्राप, क्योंकि सहस्रार्ज न का काम करेंगे, इसिलिए श्रापको यश प्राप्त होगा। श्राप श्रानर्ज सौराष्ट्र के स्वामी हो जायंगे। मै तो घर बैठे हो श्रापके राज्य को दुगना करने श्राया हूँ। श्रीर यो यादव दोनो ही प्रकार से निभैय हो जायंगे। प्रतीप श्रीर उसके योद्धाश्रों को श्रानर्ज में होकर, श्रपने जंगलों में से निकलने देकर, श्राप उन्हें उत्तर की श्रीर जाने देंगे। केवल इतना ही काम श्रापको करना होगा।"

"वे सब भागकर कहाँ जायंगे ? जंगलो मे मर मिटेगे तो ?"

"ऐसा ही होता तो मैं जाने ही क्यो देता ? वृद्ध चायमान कहा करते थे कि उनके पिता एक बार जंगलो और पर्वतो को पार कर, स्थल-मार्ग से सप्त-सिधु जा पहुँचे थे। किव ने जो किया था, वही प्रतीप फिर से करेगा।"

"सप्तसिन्धु १ बाप रे !"

"हाँ, सहस्रार्ज न के कोप से यादवों को बचाने का श्रौर कोई रास्ता नहीं है। वहाँ इनका संहार करने वाला सहस्रार्ज न नहीं है। वहाँ से तो वे स्वयम् श्रर्ज न का संहार करने श्रायंगे।"

"सहस्राजु न यदि प्रतीप को मार डाखे तो ?"

राम ने श्रानर्तराज की श्रोर देखा श्रोर उसका मुख गंभीर हो गया— "मैं तो देख रहा हूँ कि सहस्रार्ज न के मरण की घडी श्रा पहुँची है। जहाँ श्रधर्म है, वहाँ नाश के श्रतिरिक्त श्रीर क्या हो सकेगा ?" भागव की उस भयानक मुख-मुद्रा को वृष्णि इस प्रकार देखता रह गया, जैसे सपना देख रहा हो।

#### : 93 :

यज्ञ का समारोह श्रारम्भ हो गया। विमद श्रौर कुचि श्राचार्य के स्थान पर थे। चारो श्रोर लोगो की भीड जमी हुई थी। यज्ञ के समाप्त होते ही, पहले राम श्रौर लोमा का परिणय संपन्न हुन्ना। तदुपरान्त यादवों श्रौर शार्यात स्त्रियों के लग्न हुए। उनमें से कुछ वधुएँ सिसक रही थीं, कुछ श्राँसू पोछ रही थीं, श्रौर कुछ हँस रही थीं। रणसिंघे बज रहे थे, गीत गाए जा रहे थे, चारो श्रोर चुल्हों पर चढ़े हुए हण्डों में से शोल्साहक सुगंधि श्रा रही थी श्रौर यादव तथा शार्यात लड़के श्रपने बाप-दादों के वैर बिसराकर, एक साथ बैठकर खेल रहे थे।

भोजन से पहले ज्यामच और उन शार्यात बंदियों को बुलाया गया, जिन्होंने नये गोत्र को स्वीकार नहीं किया था। उन्हें देखकर शार्यात स्त्री-पुरुषों की श्राँखों में श्रॉस् भर श्राए।

"ज्यामच !" राम ने कहा, "तू वीर है। तेरे दुःख को मै समफ रहा हूँ। तेरे मरे हुए स्वजनों की स्मृति तुमें दृग्ध कर रही है। पर मैंने तुम्मसे नहीं कहा था कि हमें एक गोत्र बना देना है ? वह बनाये बिना छुटकारा नहीं था। तुमने यादवों में मिलना श्रस्वीकार किया है। तुम्हारी वीरता मेरे हृदय में बसी हुई है। लेकिन श्रब वह सब भूल जाश्रो। यदि तुम्हे यादव गोत्र प्रिय न हो तो श्राश्रो, वीर शिरोमिश किव चायमान के पुत्र श्राचार्य विमद, जो मृगुश्रों की परम विद्या के स्वामी हैं, तुम सबको दक्तक ले लेंगे।"

क्रोध से छ्रटपटाता हुआ ज्यामध आगे बढ़ आया। उसकी आँखों में ज्वाला थी।

"राम ! जमदग्नि-पुत्र ! हमारे स्वजनो को तूने मारा, हमारे गौत्र को प्रपोडित किया, श्रीर श्रव तू मुक्ते श्रपने श्राचार्य से दत्तक जिवाना चाहता है ? तू ऋषि-पुत्र नहीं है, तू यमराज है। तू देव नहीं, राज्ञस है। तू धर्म नहीं सिखाता, तू तो घोर अधर्म का प्रवर्त्तन कर रहा है। मेरे पिता मारे गए, स्वजन मारे गए, मेरी मां-बहनें पराए घर बैठ गईं। मेरे गोत्र का नाम-चिह्न तक तूने मिटा दिया। तू हमारा काल है। मुक्ते भी मार डाल। तुक्तमें मारने की अद्भुत शक्ति है। पर शार्यात ज्या-मघ शार्यात ही रहेगा। श्रीर इस भव में श्रीर भव-भव में तेरा रक्त पीकर ही वह तृष्त रह सकेगा।"

इस भयंकर श्रपमान से कुछ लोग कुद्ध हो गए। राम ने हाथ ऊँचा करके सबको चुप रहने के लिए कहा।

''त् स्वतंत्र रहना चाहता है, तो जा, तुभे जाने की छुट्टी है। त् क्या चाहता है ?''

"मै क्या चाहता हूँ ? क्या चाहता हूँ ? ले—" पास खडे एक यादव के हाथ से खड्ग छीनकर, कोई समक्त पाए इसके पहले ही, उसने बडी शीघ्रता से प्रहार किया। लोमा चिल्ला उठी, और वह बीच में आ पडी। खड्ग जाकर लोमा के शरीर पर लगा। एक भयानक चीख उसके मुंह से निकली। राम ने उसे गिरने से पहले ही थाम लिया।

चारो श्रोर कोलाहल, कोहराम मच गया। इसी बीच ज्यामघ श्रदश्य हो गया।

# दूसरा भाग



# रेवा के तट पर

9

रेवा श्रपनी प्राग-ऐतिहासिक निःसीमता में बही जारही थी। उसकी तरंगे उक्कती, फैलती, प्रभंजन से श्राकान्त सागर का स्मरण दिलाती-सी श्रागे बढती जा रही थीं।

उसके उत्तर तट पर माहिष्मती नगरी बसी हुई थी। उसके बंदर में पाताल, सुमेर और मिश्र के पोतों ने लंगर डाले थे। उसके घाटो पर चक्रवर्ती श्रर्जु न कार्तवीर्य का नौका सैन्य पडा था। उसके पण्यों में भांति-भांति के लोग, श्रार्य, द्रविड, नाग, कोल्ल, पातालवासी तथा शोखित नगरवासी श्रपनी भिन्न-भिन्न बोलियों में कोलाइल मचाया करते। श्रार्यवर्त की वन्य-सस्कृति में पले हुए व्यक्ति को वह शंभु-मेला श्रमानुषी लगे बिना नहीं रह सकता था।

नर्मदा के तट पर पशुपित महादेव का पथ्यिरिया स्थानक बना हुआ।
था। उसके पास ही राजगुरु सृकुण्ड का आश्रम था। पूर्व काल में वही
भृगुश्रेष्ठ ऋचीक महाश्रथर्वण का आश्रम था। उसके पास ही एक
छोटे-से टीले पर चक्रवर्ती सहस्रार्ज न का पत्थर का गढ़ बना हुआ था।
इस गढ़ की विशाल पत्थर की दीवालों के बीच छोटे-छोटे लकडी के
महालय थे।

इनमें से एक महालय की छत पर, एक पटिये पर सिंह और हरिए के चमडे की शय्या बिछी हुई थी। उस पर कोई तीस वर्ष की एक श्यामवर्णी स्त्री बैटी थी। उसका तेज और उसकी आकृति किसी तेज-वन्त घोड़ी की स्रिलष्ट मोहकता की याद दिला रही थी। उसकी नाक सुकी हुई थी। उसके चमक-भरे नयनों में द्र्थ था। उसके भरे हुए विलास-पिपासु श्रंग देखने वाले को सहज ही मुग्ध कर लेने की शक्ति रखते थे।

मृगारानी के नाम से हैहय श्रौर तालजंघ जातियाँ कांपा करती थीं। सहस्रार्जन के बहुत-सी रानियाँ थी, पर मृगारानी की गर्मा उनमें नहीं होती थी। वह उसकी परिग्णीता नहीं थी। वह किस जाति की थीं श्रौर उसके मां-बाप कौन थे, यह कोई नहीं जानता था। पर उसका प्रभाव श्रम्नुत था। उसकी मुरली के बिना सहस्रार्जन नाचता नहीं था। जिस दिन से राजसत्ता सहस्रार्जन के हाथ श्राई थी, उसकी मच्ची व्यवस्था तो मृगारानी ही करती थी। युद्ध की तेथारी, लोगों का दमन, पर-राजाश्रों के साथ व्यवहार-परामर्श तथा राजसत्ता की खटपट श्रादि सबका तंत्र उसीके हाथ में था। सहस्रार्जन सदा उसके सामने सुक जाया करता। मृगा भी उसकी सत्ता श्रौर प्रतिष्ठा की रचा को ही श्रपना मबसे बडा धर्म मानती थी। वह सहस्रार्जन की राजलच्मी थी। राजा, रानी श्रौर महारथी सब उसके हाथ के खिलाने थे।

उसके पास ही एक पाटे पर गुरु मुकुंड बैठे हुए थे। वे वृद्ध और धूर्त थे। उनकी विनोदी श्रांखो की गहराई श्रपरिमेय थी।

सहसार्ज न के दादा महिष्मत को शाप देकर महाअधर्वण जब चलने लगे, तो मृगुकुल की ही किसी संतान को पुरोहित पद पर स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। गुरु उसी कुल का व्यक्ति हो सकता था, और गुरु के बिना निस्तार नहीं था। महिष्मत एक युवा भृगु को पहचानते थे, वह मिश्र तक जाने वाले पोतो में छोटा-मोटा व्यवसाय किया करता था। चातुर्य में वह अच्क माना जाता था। रातों-रात उस व्यापारों को गुरु बना दिया गया और पैसो का लेन-रेन करने के बदले स्वर्ग और संतान देने का व्यापार श्रव मृकुण्ड करने लगा।

मृकुण्ड को यह परिवर्तन रंचमात्र भी नहीं रुचा, पर राजा की तलवार की घार के भय से उसने गुरुपद स्वीकार कर लिया। उसने ऋषि का स्वांग धारण किया और आशीर्वाद देने, यज्ञ करवाने तथा कौशल पूर्वक लोगों को वश में रखने का काम आरम्भ कर दिया। महिष्मत की शानी श्रीर तेजस्वी सेनापित भद्रश्ले पय उसके परम मित्र हो गए। महिष्मत के अनन्तर नवयुवा कृतवीर्थ जब गही पर श्राया तो उसके साले भद्रश्ले एय ने श्रीर उसने मिलकर राज्य-व्यवस्था को सम्हाल लिया। उस की प्रतिष्ठा श्रीर भी बढ़ गई। कृतवीर्थ जब श्रकाल मरण को प्राप्त हुश्रा तो भद्रश्ले एय को सहयोग देकर बालक सहस्रार्ज्जन की राज्यसत्ता की उसने रचा की। राजा जब वयस्क हो गया श्रीर राजतन्त्र मृगा के हाथ में श्राया, तब भी वे तीनो मिलकर सत्ता को सबल बनाये रहे।

इस समय वृद्ध मृकुंड ऋषि मृगा की श्रोर देखकर सखेद माथा हिला रहे थे। "इस लडके के पराक्रम का तो पार ही नहीं है," उन्होंने कहा।

"ब्राज सांम जब मै ब्राप से मिलने ब्राऊँ, उसके पहले मैं सब जान लेना चाहती हूँ," मृा ने कहा।

भृकुण्ड ने धीरे से अपनी हलकी दाढी पर हाथ फेरा—"तू सब जानती है।"

"देदीप्यमान सूर्य के समान वह घोडे पर बैठा था," मृगा ने दृष्टि को सूचम करके कहा।

"मृगा!" गुरु ने कहा, "अपने हृद्य को वश में रखना। तेरी वय अभी बात नहीं गई है। ऐसा न हो कि इस उलम्मन में तू एक और नई उलमन खडी कर दे।"

"मैं उसका स्वरूप देखती हूं श्रीर पागल हो जाती हूँ। वह देव के समान है।"

"फिर तू फिसलने लगी न ?" कहकर गुरु खिलखिलाकर हॅस पडे। "सहस्रार्जुन उससे डरता है, श्रोर मेरा शिष्य कुन्ति तो उसका नाम सुनकर ही थर-थर कॉपने लगता है।"

"तुम्हारे इस शिष्य का तो सुके मुंह देखना भी नहीं सुहाता।"
'वह बहुत उपयोगी है। यदि कुक्ति न होता तो हमे पता ही न

लगता कि भार्गव ने सौराष्ट्र में क्या-क्या किया है। श्रव इसका क्या किया जाय ?"

''श्रच्छा ही हुन्ना कि हमने उन्हें बुला लिया है। श्रीर भी जल्दी बुबाया होता तो ठीक होता,'' मृगा ने कहा।

"उसे यहाँ लाकर चक्रवर्ती ने भूल की है और यदि ले ही आये थे तो सीघा उसे गुरुपद पर स्थापित कर देना था। भागव को वश करने के सब प्रयत्न व्यर्थ हैं। श्रब यादवो और शार्यातों पर आत्याचार करना होगा। भृगु श्रब मेरे कहने मे नहीं रहेगे। जैसे-तैसे करके श्रब तक मै उन्हें मनवाता श्राया हूँ। श्रब इस ढोग को छोड देना पडेगा," भृकुंड ने स्पष्ट रूप से श्रपनी बात कही।

"तब ?"

"भागव तो महारुद्ध के गले में विष की भांति श्रटक गए है, जो न तो गले से नीचं ही उतारा जा सकता है श्रीर न निकाला ही जा सकता है।"

"श्रापका कौशल क्या हुआ ?" मृगा ने चिन्तातुर वदन से पूछा। "मेरा कौशल समाप्त हो गया। जब तक हीरा सामने नही आ जाता, तभी तक तो मुक्त जैसे स्फटिक का मृत्य होता है।" और चमकती हुई आँखो से वृद्ध हँस पड़े, "मैं व्यापारी तो केवल इस उत्तराधिकारी का गुरु हूँ। पर भागव के सम्मुख मैं निकम्मा हूँ।"

"यह क्या कह रहे हो <sup>9</sup> इतने वर्षों से जो तुम गुरुपद भोगते श्रा रहे हो।"

"मृगा! त्रपने गुण श्रीर दोष दोनो ही मै जानता हूँ। मै नहीं जानता था कि यह लडका ऐसा निकलेगा; नहीं तो उसे यहां बुलाता ही नहीं। वह जहाँ भी जायगा, उपद्रव मचा देगा श्रीर मनचाहा करेगा।"

"तब तो दो ही रास्ते हो सकते है-या तो उसे समाप्त कर दिया जाय, या फिर श्रार्थावर्त भगा दिया जाय।"

मुकुंड ने सिर हिलाया-"मृगा, वह मेरा कुलपति है। मै उसका

बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। श्रीर उसको मारना श्रीर भगाना दोनों ही तुम्हारे वश का नहीं है। वह तो इस भूमि पर चिपककर बैठ ही जायगा।"

मृगा खिल खिलाकर हॅस पडी—''गुरुदेव! त्राज तुम्हे बुढापा त्रा गया है। एक बार मुक्ते इससे मिल लेने दो, फिर युक्ति सोच ली जायगी। मैं हारने वाली नहीं हूँ। उनकी स्त्री भला कैसी है <sup>9</sup>"

"स्त्री ?" मृकुएड ने सिर पर हाथ दे लिये—"तेरी समक्त में न आ सके, ऐसी। आचार और विचार मे एक, बिना बोले ही वे एक-दूसरे को समक सकते है, सदा एक-दूसरे मे समाए-से वे विचरण करते हैं—ऐसे है वे दोनो। मृगा तरी दाल वहाँ गलने वाली नही है।"

मृगा तिरस्कारपूर्वक हँस पडी—"गुरु जी! जान पडता है आजः तो आप कविता ही करने लगे है।"

मृकुरह ने निःश्वास छोडा, "चाहे जैसा भी हूँ में, पर मैं कभी ठगा नही जा सकता। उसे बुलाकर मैने बहुत बडी भूल कर डाली है। श्रम्छी बात है भद्रश्रोयय को बुलाता हूं। पर सावधान रहना, वह हमारा शत्र है।"

सृगारानी ने अपने स्तनांशुक को ठीक किया और कमर की मेखला को सम्हाला।

## : ? :

तीन राजनीतिज्ञों की एक त्रिपुटो थी। श्राज उसमे से भद्रश्रेषय हट गया था। यादवराज श्राये, तभी तीनो को इस बात का मान हुआ।

राजा भद्दश्रीयय जब आये तो सृगारानी ने खडे होकर नमस्कार किया और स्वागत किया। गुरु ने उन्हें आशीर्वाद दिये।

"मामा जी '' मृगा ने हॅसकर पूछा, "श्राप यह क्या करने जा रहे हैं, कुछ समक्ताइए तो ! श्राप सहस्रार्जन के मामा, श्राचार्य, श्रीर दाहिने हाथ है श्रीर यह क्या हो रहा है <sup>9</sup>" भद्रश्रेण्य साहसपूर्वक देखता रहा।

"मृगा, मुक्तसे यह सब बृथा बात क्यो कर रही है ? इस समूची राज्य-लक्सी का शिल्पी होकर मैं ही तुम्हारा हित-शत्रु बन्ंगा ?" राजा के स्वर में खेद श्रीर घायल स्नेह का भाव था।

"तो फिर चक्रवर्ती को क्यो सताया ? शार्यातो को निमू ल क्यो किया ? श्रौर यह भागव की पूजा किसलिए चल रही है ?" भृकुरड ने राजा को उत्तर दिया।

"'गुरुवर्य ! मुभे दोष ही देना चाहे तो बात दूसरी है। श्राज बीस वर्ष से श्रज न श्रपने ही स्वार्थ का ग्रास बन रहा है। इस न्थिति में उस का उद्धार करने के लिए हमने क्या-क्या नहीं किया १ पर उसे उबारने में मैं निष्फल हुआ हूँ। श्राप भी निष्फल हुए है, श्रीर होंगे।"

"तो श्रब श्राप चक्रवर्ती का विरोध करने को उठ खडे हुए हैं ?" सुगा ने किचित् मान-भरे स्वर में पूछा।

भद्रश्रे एय हँस पडे—''उसके लच्च ियतमा उतने नहीं जानती, जितने में जानता हूँ। सुदास की बहन का हरण करके श्रार्यावर्त के चक्रवर्ती होने की हमारी योजना को उसने निष्फल कर दिया है। संस्कृति के उस तीर्थ में उसने सुदास को छेडा, मुनिवर विशष्ट श्रीर महिष जमदिन की उसने श्रवगणना की, जगदम्बा-सी पुज्य रेणुका को उसने बन्दी बनाया। समस्त श्रार्यावर्त जिस राजकन्या को उसे ब्याहने को तैयार था, उस पर श्रव्याचार करके उसने महिष् जमदिन की श्रान को चुनौती दी। इतना दोष मेरा श्रवश्य है कि मैने श्रर्जुन को लोमादेवी पर श्रत्याचार न करने दिया, श्रीर गुरुदेव मार्गव को गला घोटकर मार डालने न दिया। इस दोष का भागी तो में श्रवश्य ही हूँ। श्रीर इसी दोष से मैने सबको उबार लिया है।"

"श्रौर श्रव चक्रवर्ती के विरुद्ध प्रपंच कर रहे हो ?"

"मैंने प्रपंच किया है ? मृगा, श्रर्जुन मुक्ते श्रीर मेरे यादवो को मारने के लिए श्रधीर हो उठा है। मुक्ते सेनापित के पद से च्युत कर दिया, मुक्ते यादव गोत्र में बंदी बना दिया और कुन्ति को बना दिया मेरा प्रहरी। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि आरोप सुन सकने की स्थिति तुम्हारी नहीं है। तुम लोग तो स्वेच्छाचारी के खिलौने हो।" भद्रश्रेण्य फिर हँस पड़ा, ''और इसी बात का क्या विश्वास है कि आज तुम मुक्ते और यादवों को मार डालने का संकल्प न कर बैठे हो ?"

राजा ने श्रच्क बाग मारा । मृगा फीकी पड गई । भृकुगड ने उसका बचाव किया—"राजन् ! तुम कल्पना मे विहार कर रहे हो । तुम्हारा परिचय क्या मुक्ते देना होगा ?"

राजा ने खिन्नतापूर्वक कहा--"मेरी बात को जितना नहीं मानोगे, उतने ही अधिक पञ्चताय्रोगे।"

''श्रौर शार्यातो को किसलिए निम्र्'ल कर दिया ? सारा हैहय संघ विरोध से उबल रहा है।''

"वह तो गुरुदेव की श्राज्ञा थी। छोटे गोत्र एक-दूसरे के साथ निस्य लडते रहे, इससे क्या यही श्रन्छा नहीं है कि एक बडे गोत्र में सब एकत्रित होकर मैत्री भाव से रहे।"

"लेकिन यह तुमने क्यो करने दिया ?" मृगा ने पूछा।

"मुक्ते उन पर श्रद्धा है। मुक्ते चाहेन भी समक्त मे त्रावे, पर उनकी दृष्टि तो सच्ची ही होगी।"

''कहीं गोत्रों का भी ऐसे एकत्रीकरण होता है ?'' मृकुगड ने कहा, ''हम तो श्रनुभव से जानते हैं न।''

भद्रश्रेण्य ने घीरे से कहा—''गुरुवर्य! भागेव तो सिंधु से सिंहल सक एक ही गोत्र कर देना चाहते हैं।"

"सपने में, राजन् !'' मृकुगड ने कहा।

"क्या हमने श्रर्जुन को सिधु से सिहता तक का चक्रवर्ती बनाने का सपना नहीं देखा है ?" भद्रश्रेण्य ने पूछा।

"राज्य-चक्र का विस्तार तो ऐसे ही हो सकता है," मृगा ने कहा। "पर वह बालक यह सब क्या समक्ष सकता है <sup>9</sup>" भद्रश्लेण्य खिलखिलाकर हँस पडा—"वह न समसेगा हिमारे सपनो श्रीर धर्म-बल को वह संजीवित कर रहा है। श्रॉखो श्राडे कान करके हम श्रपनी निर्बेखता को नहीं देख सके, श्रीर उसी कायरता को हम श्रपनी राजनीति-दच्चता मान बैठे है। धर्म-बल के बिना लोग कभी एक चक्र को स्वीकार नहीं कर सकते, श्रीर न वह कभी टिक ही सकता है। मेरी यह बात भूल मत जाना। बालक भागव समूचे जीवन को भन्नी मॉित जानता है, श्रेम से उसकी कामना करता है, श्रीर श्रिडगता से उसका उद्धार करता है।"

"जो हम अपनी शक्ति से न कर सके, यह छोकरा करेगा ?" मृगा ने तिरस्कारपूर्वक कहा।

''यदि सहस्राजु न उसकी बात मानें तो।''

"समक्त गया ! समक्त गया ! चक्रवर्ती और भागेव दोनो मिलकर यह चमत्कार कर सकते हैं। यही न ? हा ! हा ! हा !" भृकुएड हँस पढ़े।

भद्रश्रेण्य चले गए। रानी श्रीर मृकुण्ड एक-दूसरे की श्रीर देख रहे थे।

"भद्रश्रेण्य तो श्रभी भी जैसे-के-तैसे हैं, वही नई-नई योजनाएं नाढ़ने में लगे है।"

"नहीं, उससे भी भयंकर," मृकुण्ड ने कहा, "वे भागेव द्वारा चक्र-वर्ती को वश किया चाहते हैं।"

बडी देर तक दोनो गुम-सुम बैठे रहे। दोनो के मन में एक ही विचार चल रहा था।

"गुरु! इस पगले का प्राण ही लेना होगा," मृगा ने ददतापूर्वक्र कहा।

"यह काम ज्यामघ करेगा।"

"कौन ? शार्यातराज का प्रत्र ?"

"हाँ! भगवती लोमा को घायल करके वह श्रघोरियो के साथ

यहां भाग श्राया है। पर उसके साथ किंत्नाई यह है कि वह तो भागव के प्राण लिया चाहता है।''

मृगा चुप हो रही—''मुक्ते तो किसी भी पाप की बाधा नहीं है। ज्यामघ को मेरे पास भेज देना। पधारिए, मैं सांक्त को भागेव के दर्शन करने ब्राइंगी।''

मृकुण्ड ने सिर दिलाया, ''भार्गव को मारना सहज नहीं है। एक बार मिलो तो, फिर देखा जायगा। ''

मृकुण्ड के जाते ही मृगा विचार में पड गई। सहस्रार्ज न की वह दासी थी। उसका प्रचण्ड बाहुबल, उसका क्रोधी स्वभाव, उसकी रक्त-पिपासा उसे सदा ही मोहित कर देते। उसकी महत्वाकांचा अर्ज न की महत्वाकांचा का पोषण करने मेथी। इस भागव की बात सुनकर उसके मन मे भय ज्याप गया। क्या उसकी महत्वाकांचा की राह मे आयगा वह ?

भद्रश्रे एय की बातचीत से मृगा को एक नया ही विचार स्क पडा। "याद्वराज को जो प्रतापी बना सकता है, वह सहस्रार्जु न को क्या नहीं बना सकता ? भागव श्रीर चक्रवर्ती के बीच यदि संधि हो जाय, हैहय मृगुश्रों के बीच यदि सहचार साधा जा सके, तो सिंधु से सिंहल तक का साम्राज्य क्यों न मूर्तिमान हो सकेगा ? सहस्रार्जु न की राज्य-लक्सी को वृद्धिगत करने का भार भागव के सिर क्यों न डाला जाय ? श्रीर फिर क्या कारण है कि वह स्वयम सत्ता को न भोग सके ?"

'सिंधु से सिंहल' उसने गुनगुनाया—फिर-फिर गुनगुनाया। जीवन में उसने मित्र बनाये थे श्रीर श्रमित्रों से वैर भी किया था। इस लड़ के को वह यदि मित्र बना सके तो १ सवेरे गढ़ पर से देखा हुआ मुख याद हो श्राया। कैसा मुख १ श्राज उसने वस्त्राभूषण त्याग दिये थे। वह जानती थी कि उसके बिना वह श्रधिक मोहक लग रही थी। दासियों के हाथों में पूजा की सामग्री लिवाकर, सहस्तार्ज न की श्रन्य रानियों को साथ लेकर वह चली।

एक विचित्र आकर्षण उसे उस लडके की श्रोर खींचता-सा लगा। उसने महाश्रथर्वण, जमदिन, रेणुका श्रीर किव चायमान के विषय में जो श्रनेक दंत-कथाएं सुन रखी थी, वे सब उसे इस चण याद हो श्राईं। भृकुण्ड श्राश्रम में जब वह पहुंची, तो वह चीभ का श्रनुभव कर रही थी।

रेवा एक श्रोर गर्जना कर रही थी। श्राश्रम में दर्शन-विह्नल लोगों की मेदिनी उमर रही थी। पीपल के मांड तले व्याद्राम्बरधारी भागव को मृगा ने देखा। उसकी जटा बॉधने की रीति भा गई। छोटी-छोटी काली दाडी के भीतर से भमकता, मंद श्रोर लज्जालु हँसी हॅसता वह मुख उसने देखा। मानो स्फटिक में से काटकर गढे गए हो, ऐसे श्रप्वं स्नायुश्रों का प्रभाव उसने पहचाना। पास ही बैठी थी भगवती लोम-हर्षिणी—छोटी-सी, कोमल श्रोर फीकी। मृगचर्म के तर्कए से सटकर वह बैठी थी। वसंत के प्रादुर्भाव सी हॅसी हॅसती हुई, पित पर मिक्त-भीनी श्राँखें डाले वह देख रही थी। मृकुण्ड थे, महश्रेण्य थे, तथा श्रोर भी तीस-चालीस श्रन्य शिष्य वहाँ बैठे थे। लोग श्राते, प्रिण्पात करते श्रीर चले जाते।

मृगा का हृदय धडक उठा। उसका गर्व गिलत हो गया। जो-जो विचार मन मे चल रहे थे वे सब भूलकर, अपनी अल्पता को अनुभव करते हुए भागव के आगे माथा नवाकर वह उनके पैरो पडी, और वहाँ से उठकर भगवती के पैरो पडकर वह उनके पास ही बैठ गई। भागव ने आशीर्वाद दिये। मृगा ने उनकी ओर देखा तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो बिना कहे ही वे सब-कुछ समक गए हो। भृकुण्ड मन-ही-मन हसे। असली गुरु आ गए है, सो अपने आप ही सारा शील-शिष्टाचार सीख गईं—मन-ही-मन बोले।

"शत शरद् जियो, मृगारानी," भागेव का स्नेह स्वर सुनाई पडा, "श्रौर तुम्हारा सौभाग्य श्रखण्ड रहे। युवराज जयध्वज कहाँ है ?"

"श्राखेट पर गया है। कल दर्शन करने श्रायगा," मृगा ने कहा।

चक्रवर्ती के पुत्र जयध्वज को मृगा ने श्रपने ही पुत्र की भांति पाला-पोसा था।

''मृगा रानी !'' भार्गव का कोमल स्वर उसके कान पर पडा, ''मैंने तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनी है। राजा भद्रश्रेयय तुम्हारे बहुत गुख गाते हैं।''

मृगा का हृद्य हिषेत हो उठा । उसे गर्व भी श्रनुभव हुआ । "यह तो उनका बडप्पन है," उसने हॅसकर कहा ।

"मैने सुना है कि चक्रवर्ती विजय प्राप्त करके कुछ ही दिना मे लौट श्रायंगे।"

"हाँ, कल ही उनका संदेशा श्राया है। भगवती । श्राप कुशल हैं?" "हाँ," लोमा ने कहा, "मै मरते-तरते बच गई," फिर वह मृगारानी की श्रोर देख हँस पड़ी—"मैंने तुम्हे ऐसी नहीं समका था।"

"फिर कैसी समका था ?" मृगा ने पूछा ।

"प्रचराड श्रीर डरपोक।"

सब लोग हँस पडे।

"श्रापको कुछ चाहिए, तो श्राज्ञा दें ?" मृगा ने पूछा।

"मुक्ते क्या चाहिए।" भागैव ने हँसकर कहा। "गुरु स्टुकुण्ड के दर्शन हो गए, महाश्रथवर्ण जिस श्राश्रम में रहे थे, उसी श्राश्रम में श्रा रहा। जिन पश्चपति की वे पूजा करते थे, उन्हींकी पूजा मैंने भी कर ली। श्रानेक बार जिस रेवा का स्तवन किया है, उसके पुण्य-दर्शन पा गया। ग्रुम-सी महा-राजनीति-दत्ता से मिल लिया। श्रीर मुक्ते क्या चाहिए ?" भागैव ने शरमाते हुए कहा।

"हमारे धन्यभाग्य है कि श्रापने पधारकर महाअथर्वण का शाप ,उतार दिया।" कहने को तो कह गई, पर मृगा मित- रूढ-सी हो गई। इच्छा न होते हुए भी पुज्य-भाव उसे जकडे दे रहा था।

"ग्रवने पितामह के शिष्यों का पश्चिय पाकर मैं भी श्रवने को भाग्य-शाली पाता हूँ।"

"ग्रब ग्राप यही रहे।"

भागीव की श्रांखो का तेज प्रखर हो चला। उसने मृगा के शिष्टाचार को भेद दिया—''तुम धर्म का श्रनुसरण करो तो मै तुम्हारा ही हूँ।"

मृगा निष्प्रभ हो गई--''क्या हम धर्म का अनुसरण नहीं कर रहे 9"

"तुम भले ही उसे धर्म कहो, मैं नहीं कह सकता। विद्या की सेवा नहीं है, तप का सम्मान नहीं है, सत्य का शासन नहीं है। ' जहाँ यह सब नहीं है, वहाँ क्या धर्म हो सकता है ?"

"तो आप सिखाएं।"

भागीव गुरु के वान्सल्य से देखते रह गए—"सिखाऊँ, यदि सिखाने दो तो। रेवा तो माता सरस्वती की सहजा है, इसके दोनो तट ऋषियों के आश्रमों के लिए ही सुजे गए हैं। जिस दिन इन आश्रमों में से मंत्रो-च्चार सुनाई पढ़े, उसी दिन समम लेना कि धमें की स्थापना हो गई है।"

"मैने त्रार्यावर्त नहीं देखा है। माता सरस्वती के दर्शन मैंने नहीं किये।"

''आर्यावर्त तो यहाँ भी है। तुम नही जानती हो, इसी बात का मुक्ते दुख है। जहाँ भी आर्यस्व हो, वही आर्यावर्त ।''

''यहाँ तो शौर्य है-पुष्कल,'' मृगा ने कहा।

मानो चमा कर रहे हो, ऐसे श्रोदार्य से भागीव देखते रह गए— "मृगारानी, यहाँ जो देख रही हो वह शौर्य नहीं, शब्दाडम्बर है, मिथ्याचार है। उसे शौर्य का नाम देने से ही उसकी असली कायरता चली नहीं जाती। शौर्य श्रोर श्रार्यत्व एक ही बात है—विद्या, तप श्रीर धर्म का मूल।"

गर्वित होकर मृगा देखती रह गई।

"गुरुदेव ! कल रात मेरे महालय में भोजन के लिए पधारेंगे? साथ ही लोमादेवी भी पधारेंगी न ?"

भद्रश्रेण्य विनती-भरे नयनों से श्रीर मृकुण्ड श्राश्चर्य से भागीव को चेतावनी दे रहे थे। मृगा के भोजन से कितने ही वैरियो के लिए "उसे ही अपना लिया जाय तां ?" मृगा ने प्छा।

''हम ही यदि उसके हृदय में बस जायं, तो हम जो चाहे कर सकते है। पर सहस्रार्ज न उसे पल-भर भी सहन नहीं कर सकेगा; वह बहुत स्वार्थी और अभिमानी है।''

"देखे श्राज रात को क्या होता है ?" मृगा ने कहा।

"मृगा, त् मेरी पुत्री के समान है, इसीसे चेतावनी दे रहा हूँ। श्रपनी विलासाकांचा को वश मे रखना, नहीं तो वह तुसे जलाकर भस्म ही कर देगा।"

मृगा खिलखिलाकर हँस पड़ी--- "इतना ही विश्वास है श्रापको मुक पर १ श्रीर मेरे भीतर श्राग को भी बुक्ता देने वाली शीतलता है सो १"

मृगा के महालय में भोजन के आयोजन चल रहे थे। चन्दन और भोज्य-पदार्थों की सुगन्धि महक रही थी। आभूषणों में सजी हुई दासियां छम-छम करती-सी इधर-उधर डोलने लगी।

जब संघ्या हो श्राई, तो रानी कोट के कंग्रे पर चढ़कर उत्सुकता से प्रतीचा करने लगी। चाँदनी में देखा, श्राश्रम के भीतर से एक छाया बाहर निकली श्रोर टीलें पर चढ़ने लगी। उसके हाथ में परशु था। मृगा का हृद्य धडक उठा। भागव सहस्रार्ज न का राज्य-स्तम्भ बन जाय, श्रोर वह स्वयम् सिंधु से सिंहल तक के राज्य-चक की श्रिधष्टात्री बन सके तो! भावी के गर्भ में पढ़ी सिद्धियों का देने वाला चला श्रा रहा था। कौन जाने वह क्या-त्रया दिलवायगा ?

मृगा साम्राज्ञी की सत्ता भोगती थी, पर सामान्य स्त्री का स्वातंत्र्य भी वह जब चाहती, ले लेती। वह नीचे जाकर महालय के द्वार पर खड़ी हो गई। भागव त्रा गए। उनके मुख पर रंच-मात्र भी श्रविश्वास नहीं था। "गुरुदेव, पधारिए, पधारिए, मेरा महालय पावन करिए!"

भागव ने परशु को द्वार के बाहर ही रख दिया, "यहाँ घर दूं ?" उस स्वर मे एक विचित्र ही ध्वनि थी। "तुम्क जैसी स्त्री के हाथो सगा भाई भी श्रपने प्राण न सौंपेगा। पर मुम्के विश्वास है, मैं मोपे दे रहा हूँ।'' कल इसी व्यक्ति को निर्मूल करने की तत्परता उसने दिखाई थी, यह याद त्राते ही मृगा बहुत लज्जित हुई। इस जन्म मे उसने अब तक ऐसा स्नेह और ऐसा विश्वास नहीं देखा था।

''भीतर ले श्राइए," उसने कहा।

"परशुका तो यहीं रहना भला है," कहकर भागव ने भीतर प्रवेश किया।

मृगा ने भार्गव के पैर घोये, उनकी पूजा की श्रौर फिर उन्हें भोजन कराया। उसके तैयार कराये हुए सारे भोजन की भभक व्यर्थ हो गई। स्वस्थ श्रौर शांत देव की भांति भार्गव प्रसाद ग्रहण कर रहे थे।

भोजन के उपरान्त मृगा भार्गव को छत पर ले गई। चग्ए-भर के लिए विचार श्राया कि उन्हें पाटे पर बिठाकर उनके सामने ही वह स्वयम् भी पाटे पर बैठ जाय या नहीं। श्रनजाने ही उसके श्रन्तर में से दीनता प्रकट हो पड़ी, श्रौर वह सामने के पाटे पर बैठ गई।

"गुरुदेव, आज तीन बरस से मैं आपसे मिलने के लिए तरस रही थी।"

"तुम तो हैहय की राज्य लच्मी हो। मुक्ते स्मरण किया होता तो उसी चण श्राकर मैं उपस्थित हो जाता। ब्यर्थ ही उस कुचि को तुमने बीच में रखा।"

मृगा ने हँसकर श्रपनी भूल को स्वीकार किया—"श्रापको कुन्ति नहीं रुचता ?"

"वह श्रशिचित, नीच, खटपटी श्रीर लोभी है। उसे गुरुपद पर स्थापित करके तुमने गुरुपद को अष्ट किया है," भागीव ने कहा।

"गुरुदेव, एक बात पुर्छू ?" मृगा ने हॅसकर कहा, "क्या यह सच है कि कि्वणी को श्रापने कोडे मारे ?"

भार्गव हँस पडे—"तुम तक बात पहुँच ही गई  $^{9}$  यही क्या कम है कि मैंने उसका वध नहीं किया।"

"तो फिर मुक्त जैसी का क्या होगा ?" मृगा के मुंह से निकल

गया। क्या उत्तर मिलेगा, इसी विचार से वह घबरा उठी।

भागव गंभीर हो गए—"पत्नी संस्कृति श्रीर संतति दोनो ही का उद्गम है। वह जब तक विशुद्ध रह सके, तभी तक रचा करने थोग्य है।"

''तो फिर मुक्त जैसी स्त्री का तो श्राप वध ही करेंगे।''

भागीव की श्रॉखों में तथा उनके मुख श्रौर स्वर में एक गहरी समक की हॅसी क्तलक श्राई।

''सहस्रार्ज न के प्रति जो तुम्हारो भक्ति है, वह कौन मुक्ससे छिपी है १ पर श्राज जो तुम परनी के श्रिषकार के बिना कर रही हो, वही यदि परनी के श्रिषकार से करो, तो मुक्ते श्रच्छा लगेगा।''

"किल्विणा मे श्रौर मुक्तमें क्या श्रन्तर है ?"

"किल्विणी परिणीता होकर भी पित को घोखा दे रही है। तुम परिणीता न होकर भी पितवता हो," भागव ने कहा। "तुम ऐसी न होती तो मैं तुम्हारे यहां न आता।"

मृगा के हृद्य में उन्नत भाव का संचार हुआ। तो वह तिरस्कर-णीय नहीं थीं !

''श्रपनी शक्ति-भर मै कर रही हूँ और श्रापकी सहायता चाहती हूँ।''

"तुम्हारे लेने-भर की देर है।"

"तो सहस्रार्ज न के साम्राज्य को सूर्य के समान तेजोमय कर दीजिये।" "सो कौन बड़ी बात है। धर्म का संरत्त्रण श्रीर प्रवर्त्तन करो। तुम्हारा राज्य श्रपने श्राप ही दीप्त हो उठेगा।"

"किस प्रकार <sup>?</sup>"

''श्रायांवर्त से ऋषियों को श्रामंत्रित करों, विद्या श्रोर तप का विकीरण करों।'' मृगा चुप रही। ''युवक हैहय को मेरे हाथ सौंप दों, मैं उन्हें श्रायत्व को प्रसारित करने की शिक्षा दूंगा, जंगलों का भेदन कर श्राश्रम स्थापित करना सिखाऊंगा, कायरता को मिटाकर वीरत्व सिखाऊंगा।'' "यह सब हमारे लोगों की समक्त में नहीं श्रायगा," मृगा ने सिर हिलाते हुए कहा, "उन्हें तो बस मारना ही श्राता है।"

"जो मरना नहीं जानता, उसे विजय नहीं मिल सकती मृगा रानी!" भागव ने कहा। "विजय प्राप्त करने के लिए भी तप को स्रावश्यकता होती है।"

''ग्राप सहस्रार्जुं न को समकाइए ।"

''भला वह समभेगा <sup>9</sup> वह तो पशुबल से निर्वल को पराजित करना जानता है। स्वेच्छाचारिता को ही वह शासन मानता है, द्वेष को ही वह महत्वाकांचा मानता है। वह तो मारना-भर जानता है, मरने के लिए वह तैयार नहीं है। उसका उद्धार संभव ही नहीं है, नहीं तो तुमने कभी से कर डाला होता।''

"यह त्राप क्या कह रहे हैं १ कुछ तो राह सुक्ताइए। उन्हे श्रीर सुक्ते उचार लीजिए," विनती करती हुई मृगा बोली। श्रपने ही नम्न वचनो को सुनकर वह श्राप ही विस्मित हो रहती, पर हृदय से भीगे हुए शब्द चले ही श्रा रहे थे। "श्राप गुरु है।"

"गुरु हूँ, इसीसे तो कह रहा हूँ। मेरे कहे को यदि कसौटी पर ही परख लेना चाहती हो, तो उससे कह देखों कि जिस पद का तुम श्राज भोग कर रही हो, वह श्रग्नि की साची से सहस्रार्ज न तुम्हे प्रदान करे।"

मृगा के हृद्य पर श्राघात पहुँचा। वह सहस्रार्ज न की राज्य-लच्मी नहीं थी, बल्कि उसकी रखेल थी, इस बात का भान उसे बहुत ही तीवता से हो श्राया।

"मै राजकुल की नहीं हूँ," उसने नीचे देखते हुए कहा ।

"पर राजकुल को शोभित कर सके, ऐसी शक्ति और भक्ति दोनों ही दुभमे है। पत्नी के रूप मे जब तुम्हारा उपयोग हो रहा है, तो विधि-पूर्वक तुम्हारे स्वीकार किये जाने में कौनसी बाधा है ?"

मृगा की महत्ता की सृष्टि में दरार पड गई। वह चुप हो रही।

'मृगारानी, क्या यादवो पर तुम्हारा वैर बहुत प्रबल हो उठा है <sup>१९</sup> भार्गव ने बात की दिशा बदली ।

''हाँ ! उन्होंने व्यर्थ ही शार्यातों को प्रपीडित किया है ।''

"भद्रश्रेषय ने नहीं, मैंने किया है वह—यदि प्रपीडन मानती हो तो।"

"क्या श्रापको उसमे धर्म जान पडा ?" मृगा राज्य-सत्ताधिकारिणी हो उठी।

भागव ने उसके स्वर को पहचान लिया।

"तुम राजाश्रो को एक धुरी के श्रन्तर्गत लाना चाहती हो। मै गोत्रो का एकीकरण किया चाहता हूँ।"

"श्रर्थात्, हैहय, यादव, तालजंघ सभी एक हो जायं ?"

"हाँ! युद्ध राजाश्रो के पारस्परिक शत्रुख के कारण होते हैं। गोत्रो का एकीकरण हो जायगा, तो यह शत्रुख आप ही टल जायगा।

"यह बात मेरे गले नहीं उतर रही।"

"सिधु से सिहल तक आर्यावर्त को श्रसारित करना, इतना सरल नहीं है।"

मृगा ने उत्तर नही दिया।

"मै एक ही बात का श्राश्वासन तुमसे चाहता हूँ।"

"क्या <sup>१</sup>"

"भद्रश्रेण्य को दिण्डित न करना, नहीं तो मुक्ते तुम्हारा वैरी हो जाना पडेगा ।"

मृगा लिजित हो गई। भागव ने उसके हृदय को पहचान लिया। वह कॉप उठी। "नही, नही। दृश्ड किस बात का ?" उसने ससंभ्रम कहा।

"तो मैं भद्रश्रेषय श्रीर यादवों को तुम्हारे हाथ सौपे जाता हूँ।" च्या-भर मृगा सकुचाई-सी खडी रह गई। भागव के मुख पर मंद हास्य था। ''जैसी श्राज्ञा,'' उसने कहा।

भार्गव जब महालय छोडकर चले गए, तो मृगा उनके चरणो की रज हो रही।

8.

भागीव और भद्रश्रेयय रेवा के तट पर अकेले घूम रहे थे।

''भद्रश्रेरय, तुम्हे यहां से चले जाना है। तुम यहां रहीगे तो श्रेरी कठिनाई बढेगी।''

"गुरुदेव, त्राप मुक्त पर अन्याय कर रहे है। न तो आप मुक्ते लडने ही देते हैं, श्रीर न श्रपने साथ खडा रहकर सहन करने देते हैं।"

"राजन्, तुम्हारे मरने का समय श्रभी नही श्राया है। यादवों का उद्धार करना श्रभी शेष है।"

''पर श्रापको छोडकर मैं कैसे जा सकृ'गा ?''

"तुम्हारे प्राण संकट मे है, तुम पर मृगारानी दांत गडाये हैं।"

वृद्ध राजा की श्रांखों में पानी भर श्राया—"गुरुदेव, मेरे दुःख का तो पार ही नहीं है। कौनसे पाप किये हैं मैंने जो देव मुक्ते कसौटी पर चढा रहे हैं ? श्राज मेरा गोत्र मारा-मारा फिर रहा है। मेरे स्त्री-बच्चे इधर-उधर भटक रहे हैं। श्रीर श्रव मेरे लिए चोर की भांति भाग जाना ही शेष रह गया है।"

भागीय ने राजा को छाती से लगा लिया—"राजन, यह तो तुम्हारी श्रमिन-परीचा है।"

"मैं तो थक गया हूं।"

"यो थक जाने से काम कैमे चलेगा १ दुःख में ही वह महत्ता प्राप्त े होती है, जो मृत्यु से भी श्रभेद्य होती है।"

"मुभे वह महत्ता नही चाहिए।"

''राजन्, जो जीवन के ताप से त्रस्त हो उठता है, वह तो परा जन

हो चुका," भागव ने कहा, "उसके भीतर से जो कांचन होकर निकल सकेगा, विजय उसकी है।"

''जैसी श्राज्ञा,'' खिन्न हृदय से भद्रश्लेण्य ने कहा श्रीर भार्गव के पैरों पड गए।

"राजन्, खाइयों को पार करने का श्रम हम उठायंगे, तभी तो गिरि-श्रंग की शीतलता प्राप्त हो सकेगी।"

"गिरिष्टंग ! पशुपित ही जानते है कि कब वह पा सकूंगा। पर गिरिष्टंग से अद्भुत जो आप मेरे पास हैं," भद्रश्रे एय ने गद्गद् हो कर कहा—"आपके चारों श्रोर मंमाए घिरती है श्रोर शांत हो जाती है, मेघमालाएं आप पर छाती है, श्रोर छोड जाती है। पर आपके चारों श्रोर तो प्राण्दायी समीर बहता ही रहता है। यहां हृद्य के घाव भर रहे हैं; चिन्ता का स्पर्श तक भी तो नहीं होता। पर मै श्रकेला कैसे जाऊंगा ?"

"मृकुर्ड को भिजवा दो। वह विश्वस्त ग्रादमी दे सकेगा। एक-ग्राध महीना तुम तीर पर रहना, ग्रीर ग्रावश्यकता पडने पर यहां ग्राकर हमे ले जाने का प्रबंध करना।"

राजा भद्रश्रेंस्य गये श्रीर उन्होंने मृकुर् को भिजवा दिया। वृद्ध गुरु कमर प्रहाथ देकर मत्पटते हुए श्राये। भागव मृगा से मिलकर क्या बात कर श्राये, यह जानने को वह बहुत उत्सुक थे।

"गुरुवर्थ !" भार्गव ने कहा, "चलो, हम लोग घूमने निकल चलें, श्रीर बात भी करते जायंगे ।"

मृकुण्ड ने भागेव के स्वर का गांभीर्थ पहचाना श्रीर उन्हे धक्का-सा लगा—''चलिए।''

''सृकुण्ड ! तुम्हारे चातुर्यं के सम्बन्ध मे मैने बहुत-कुछ सुन रखा आ था। श्रव में तुमसे सीधी बात किया चाहता हूँ।''

'जैसी त्राज्य ।'\*

"भद्रश्रेण्य का, यादवो का, श्रीर मेरा तुम क्या किया चाहते हो ?"

मृकुण्ड चौककर चुप रहे। "कहना नही चाहते ?" "मै क्या जानू ?"

"तुम बडे चतुर व्यक्ति हो," भागैव ने कहा, "तुम न कहना चाहते हो तो फिर मैं कहूँ। मुक्ते और भगवती को बन्दी करने के लिए भद़-श्रीण्य का तुमने गिरनार पर रख छोडा था। हमे यहाँ क्यो खुलवाया है  $^{9}$  तुम न कहना चाहो तो फिर मैं ही कहूँ  $^{9}$  हमें अपनी श्राको श्रागे रखने के लिए।"

भृकुएड ने बोलने का प्रयत्न किया।

"दो दिन में ही तुमने जान लिया होगा कि जैसी तुम्हारी घारणा थी वैसा निरा उद्धत लडका में नहीं हूँ। मुक्ते तुम मार सको, यह संभव नहीं है। श्रानतराज की सहायता के बिना तुम यादवों का संहार कर सको, यह भी संभव नहीं है। भद्रश्रोपय को श्रकेले तुम मार सकते थे। वह तुम्हारा विश्वसनीय था, पर श्रब नहीं रहा।"

"गुरुदेव ! ऐसा तो कोई विचार नहीं है। श्रौर मेरी सुनता भी कौन है "

"मृगुवर!" भागव ने मृकुण्ड को कुल का स्मरण दिलाया, "यह बात सच नही है। तुम श्रीर मृगारानी यही सोच रहे हो कि सहस्रार्ज श्रीर तुम्हारी सत्ता को बढ़ाने का साधन मैं कैसे बन सकता हूँ। मैं तो तुम्हारे हाथ में खेलने के लिए बैटा हूँ—भद्रश्रेण्य श्रीर यादव यिद निर्भय हो सकें तो।"

"भद्रश्रीयय ने शार्यातों को मारकर बहुत बडा शत्रुत्व उत्पन्न कर जिया है । '

े ''इसका रास्ता निकालना अब तुम्हारे ही हाथ है। भद्रश्रेयय का यदि बाल भी बांका हुआ तो मैं तुम्हारा वैरी हो जाऊँगा। तुम मुक्ते मार सको, यह तो सम्भव नहीं है, पर मुक्ते केल सकना तुम्हारे लिए बहुत भारी पड जायगा।'' "श्रापका कोई क्या बिगाड सकता है ?"

"पर भद्रश्रोचय के साथ मरने से तुम मुक्ते रांक भी नदी सकते हो।"

"नही, नहीं ! गुरुदेव !'' मृकुण्ड की उलमन का पार नहीं था।

"मृकुण्ड । तुम भृगु हो । मैं भृगुश्रेष्ठ का पुत्र तुम्हारा कुलपित हूँ । मैं तुमसे कहता हूँ कि भद्रश्रेण्य के मारने का संकल्प किया भी हो तो उसे छोड़ दो । मृगा ने भी यदि किया हो तो उससे भी छुडवा दो," भागव ने श्राज्ञा दो ।

''पर ऐसा करना ही कौन चाहता है। यह तो केवल सन्देह है।''

"सच कह रहे हो तो तुम्हारे श्रीर मेरे पुर्यनामी पूर्वज-भृगु, शुक्र श्रीर च्यवन की शपथ लेकर मुक्ते वचन दो कि भद्रश्रेण्य को तुम उबार लोगे।"

"·····पर "

"उबार लोगे या नही, शपथ लेकर कहो।"

भृकुरड कॉपने लगा—"मैं ऐसी व्यर्थ की शपथ नहीं लूंगा। उसे कोई मारने वाला नहीं है।"

"तो मै तुम्हे शपथ दिलाता हूँ,' भागेव ने शान्तिपूर्वक कहा— "तुम्हारे कुलपति के श्रधिकार से।''

मृकुराड ने देखा कि भार्गव भयंकर रुद्रावतार होते जा रहे हैं। उसने दो धधकती श्राँखों का भयानक तेज देखा श्रौर उसके छुक्के छूट गए।

"मृकुण्ड, महाश्रथवंण का गुरुपद स्वीकार करते तुम्हे लज्जा नहीं श्राई ? श्राज तुम मुक्ते ही चपेट रहे हो ?" उन्होंने मृकुण्ड के कन्धे पर हाथ रखा। कांपते हुए मृकुण्ड की श्राँखों श्रागे जैसे भार्गव प्रचंड में प्रचंडतर होते जा रहे है, ऐसा उसे प्रतीत हुशा। "तुमने जीवन-भर चालें चली हैं। श्राज मै तुम्हे श्रपने पितरों की शपथ दिलाता हूं। सद्दश्रेण्य का उद्धार करना तुम्हारा धर्म है।"

मृकुराड का बिना टॉत का बोखला मुंह खुल पडा। उसका निचला जबडा कॉप उठा। उसकी कीनी, गहन श्राँखों में भय तैर श्राया; उसे जीवन बहुत प्यारा था।

"मधु कैसे मारा गया, सो जानते हो ? शार्यातराज क्यो मारे गए, सो पता है ?" राम की विकराल श्रांखे भय का संचार कर रही थीं, "श्रसत्य शपथ यदि लोगे तो उस चण तुम पितरो का डोह करोगे । तुम्हारा माथा घड से श्रलग जा गिरेगा।"

"भागेव ! भागेव ! ज्ञमा करो," उठे हुए परशु पर दृष्टि पडते ही भृकुण्ड गिडगिडाने जगा।

"भद्रश्रेणय को अभयदान देने की शपथ लेते हो ?"

"पर भेरा श्रभयवचन किस काम का १ मृगारानी जो चाहती है वहीं करती है।"

"अपने जीते-जी भृगु को वचन-भंग नही करने दूंगा। शपथ लेले हो या नहीं ?" भृकुगड ने चारो श्रोर देखा।

"इस चए कोई तुम्हारी रचा कर सके, यह संभव नहीं है। अपने कुल की अतिष्ठा का रचए करने से मुफे कोई रोक नहीं सकता।" भागव के स्वर मे दृढ संकल्प था। उन्होंने धीरे से फिर कहा—''तुम सयाने समफे जाते हो। सयानापन नृशे छोडोंगे सहस्रार्जुन को मै वहाँ मरते हुए देख रहा हूँ।"

बौखलाया-सा भृदुण्ड फटी आँखों से नदी की और देखता रह गया, भागव ने जिस और हाथ फैलाया था, वहाँ नर्मदा के पानी पर चमकती हुई चन्द्रिकरणों में उसने भागव को खडे देखा—विकराल और विजयी। उनके पैरों के पास सहस्रार्जन का घड और सिर अलग होकर पडे थे। भृकुण्ड के घुटने टूट गए। भूमि पर गिरकर उसने हाथ जोड लिए।

"गुरुदेव ! गुरुदेव ! चमा करिए। आपकी आज्ञा सुमे शिरोधार्य होगी।" "श्रपने दोनो बडे पुत्रो को विश्वस्त व्यक्तियों के साथ भेजो। वे अरेप्य को माहिष्मती के बाहर ले जाकर छोड श्राएं। लौटते हुए के साथ श्राचार्य विमद श्रीर चार भृगु श्रायंगे।"

"जैसी आज्ञा।"

"त्रौर परसो विमद श्रौर श्रन्य भृगु तुम्हारे पुत्रो के साथ सुरिचत लौटे तो—"

भृष्ट ने फिर निःसहाय भाव से हाथ जोड दिये।

"तो मै तुम्हारा वध करूंगा।"

भृकुण्ड हाथ जोडकर थर-थर कॉपते-से खडे रह गए---''कल मै ।रानी को क्या उत्तर दूना ?''

"जाकर सस्य वृत्तान्त बता देना कि श्रपने कुलपति के वचन को । न लोप सके ।"

"नहीं, नहीं, भला ऐसा कैसे कह सकता हूँ ?"

"तो जीवन-भर जब इतना सूठ बोले हो तो थोडा छौर भी बोल में कुछ विशेष परिश्रम नहीं करना पडेगा। चलो छब समय ोहै।"

## : 4 .

लोमा जब भगवती लोमहर्षिणी बन गई, तब भी भागव के श्रौर के सखा स्वभाव में कोई अन्तर नहीं आया। एक साथ सोना, ना, घूमना, साथ ही शस्त्र फिराना और यज्ञ करना, यही दोनों की य दिनचर्या बनी हुई थी। पर श्रीन की साची से भागव की श्रधीं ही जाने के उपरान्त लोमहर्षिणी में एक महत्वपूर्ण अन्तर श्रा था। वह अब साथीमात्र नहीं थी, भगवती थी। वह अब भृगुश्रो माता बन गई थी। महागुरुश्रो की कुलतारिणी की शक्ति उसमें अवित्त होती-सी जान पढी। भृगुश्रो, उनकी स्त्रियों श्रीर संतानों में वह विचित्र प्रकार का रस अनुभव करने लगी। वह श्राशीर्वाद देने

लगी श्रीर वे फलने भी लगे। भागव की शांक श्रीर कृपा का पान करानेवाली पिततपावनी रेवा ही जैसे वह श्राप है, ऐसी श्रद्धा उसमें जाग उठी। पहेले भी बहुतों को उसीके द्वारा भागव की इच्छा, श्राज्ञा या कृपा का पता लगा करता था, श्रव तो वह दुनिरीच्य गुरुदेव की उग्र शक्ति का सौम्य श्रीर जीवित स्वरूप बन गई थी। गाँव-गाँव से दर्शन करने को श्राने वाले भक्तजन दूर से ही भागव के दर्शन करते। उनके चमत्कारी प्रभाव की दंतकथाएँ सुनकर उनके हृदयों में धाक बैठ जाती। बड़े-बड़े लोग श्रपनी श्रवपता का श्रवभव करते। पर भगवती के दर्शन से सभी के हृदय में उत्साह जाग उठता। उनके कौमुदी-से मोहक हास्य से प्रत्येक हृदय श्रानन्द से दीप्त हो उठता; उनके पैरो की धूल माथे पर चढ़ने से रोगी स्वस्थ हो जाते, दुली श्रपना दुल भूल जाते; श्रीर सुखी जनों के सुल में बृद्धि होती। भगवती हँसती-बोलती, स्त्रियों को श्रोर सुखी जनों के सुल में बृद्धि होती। भगवती हँसती-बोलती, स्त्रियों को श्रोर सुखी जनों के सुल में बृद्धि होती। भगवती हँसती-बोलती, स्त्रयों को श्रोर सुखर संवर्ष हो लाते, तब ऐसा लगता, मानो भागव

मार्गव के स्वरूप श्रीर शब्दों के भीतर से श्रद्धा श्रीर भक्ति की मार्मिक सरिताएं चारों श्रीर बहा करती, श्रीर सभी को श्राप्लावित कर देती, श्रीर हन जलप्रवाहों का पूर्ण उपयोग, भगवती विमद की सहा-यता से किया करतीं। कोई भी निमंत्रण देता तो उसके यहाँ अगवती ही जातीं। भृगुश्रों के नयनों की वे ज्योति श्रीं—नन्ही, सलोनी श्रीर सुन्दर सी नारी। घोडे पर यो श्रमा करती, जैसे घोडे पर बैठकर ही जन्मी हो। कोई शस्त्र ऐसा नहीं था, जिसे श्रद्भुत कला से वह न चला सके। श्रीर तिस पर वे भगवती श्रीं—श्रपने कुलपित को पत्नी, माता, इष्टदेवो।

धीर-धीर भागव भी सारा व्यवहार भगवती के द्वारा ही करने लगे। भगवती यादवों और मृगुओं की व्यूह-रचना में तरपर रहा करतीं। जिन यादवों और मृगुओं को लेकर भागव गोकर्ण-तीर्थ से चले थे, उनकी छोटी-बडी कई दुकिडियों को थोडे-थोरे अन्तर से वे रास्ते में छोड आये थे। जिन ग्रामों में मृगु लोग बसते वहीं ये दुक-

हियां अपना एक छोटा-सा थाना बना लेतीं। इन थानो की व्यवस्था उज्जयंत किया करता था श्रीर जब-तब भगवती को सूचना दिया करता था। जो यादव श्रीर मृगु माहिष्मती मे थे उन सबकी व्यवस्था भगवती श्रीर विमद के हाथ मे थी।

भागव तो एक ही स्थल पर, पशुपित के श्रवतार-से बैंटे रहा करते। भगवती उनकी शक्ति के श्राविर्माव-सी चारो श्रोर उनके तेज को प्रसारित करतीं।

जब भागव मुकुएड को विदा करके आश्रम पर श्राये तो उन्हें पता लगा कि भगवती श्रोर विमद मृगुश्रो के श्रखाडे पर गये हुए हैं। भागव धीरे-धीरे चलकर उस श्रोर गये।

कुछ ही दूर नदी की रेती पर एक वडी-सी भीड गोलाकार विर कर खडी थी। उसमें भुगु, यादव और बाहर से दर्शनार्थ आने वाले हैहय लोग जमा थे। भीड के बीच चार बडी-बडी होलियां सुलगाई गईं थी, जिनके प्रकाश मे मल्ल-युद्ध और शस्त्र-प्रयोगों की प्रतियोगिता चल रही थी। भागव किनारे की एक शिला पर एक माड के पास खडे रहकर, वहाँ चल रहे प्रयोगों को देखने लगे। सबके बीच खडी हो भगवती चक्र फेकने की कला का प्रदर्शन कर रही थी। भागव की आँखें स्नेह से आई हो आईं। वहाँ खडे हुए सभी व्यक्तियों की भिक्त को लोमा पर एकाग्र हो हुए वे देख सके। वे आगे न बढ़े। इस भिक्त की तन्मयता को वे भंग नहीं करना चाहते थे। भोर होने तक प्रयोग चलते रहे। और फिर लौटकर वह आश्रम मे चले आये।

भगवती त्राई तो भागव ने उनको गर्ब-भरे नयनो प श्रालिंगन कर लिया। "लोमा," उन्होने धीरे से कहा, "तू श्रद्भुत है।"

"हाँ, हूँ तो, न होती तो अद्भुत भागन को पाती कैसे ?"

दोनों एक दूसरे का हाथ पकडकर प्रातःकाल का अर्थ्य चढाने नदी पर गये।

भार्व ने इक्कोस दिन का यज्ञ प्रारम्भ किया । मृकुएड ऋषि के

समय मे ऐसा यज्ञ किसीने देखा-जाना ही नही था। पशुपित के विशाल स्थानक मे श्रीनकुण्ड के सामने भागव बैठते — मूक, स्वस्थ श्रीर श्रद्धा का संचार करते-से। उनके बाईं श्रोर भगवती बैठनी, दाईं श्रोर भृत्कुण्ड ऋषि बैठते। उन्होंने जीवन मे पहली ही बार गुरुपद की सच्ची महत्ता का लाभ श्रनुभव किया था। मृगारानी भी प्राय. वहां श्राकर बैठा करती। उससे सभी कोई डरते थे। स्वेच्छापूर्वक कभी किसी ने उसका सम्मान नहीं किया था। इस समय भागव की छाया मे उसे भी लोक-समूह का सम्मान मिलने लगा था। भद्रश्री यय न जाने कहां लो गया था, श्रतप्व उसका डर श्रव था ही नही। भागव के प्रति उसकी भिक्त दिन-प्रतिदिन बढती जा रही थी; श्रीर पटरानी का-सा सम्मान प्राप्त होने के कारण उसके श्रानन्द का पार नहीं था।

यज्ञ की बात चारो श्रोर फैल गई थी, सो योजनो की दूरी से खिच कर लोग चले श्रा रहे थे श्रीर भक्ति-विह्नल होकर समारम्भ मे भाग ले रहे थे। दिन श्रीर रात कीर्तन चला करते।

भागिव ने इस मेदिनों का हृदय पहचान लिया था। गुरुपूजा में वास करने वाली अपार्थिव शक्ति से जन-समाज का हृदय श्रद्धा, भक्ति और उत्साह का श्रनुभव कर रहा था। मनुष्य पल-भर को भय की श्रंखला से मुक्त होकर उल्लास का श्रनुभव कर रहे थे। भागिव को प्रतीति हुई कि वे सहस्रार्जुन द्वारा स्थापित भय के साम्राज्य को सुनौती देकर स्वयम् विद्या, तप और धर्म का साम्राज्य स्थापित कर रहे थे। वे श्राप जगत् के उद्धारक और गुरु हैं—इस सम्बन्ध में कभी कोई श्रविश्वास उनके हृदय में नहीं रहा, पर इस च्या तो जैसे अपने जीवन-मंत्र का ही उन्हें साम्राज्य हो गया। जगत् उनसे विद्या, तप और शक्ति की याचना कर रहा था। उनके हृदय में पशुबल से त्रस्त मानव-जन्तु श्रो को निर्भय कर, विद्या और तप के मार्ग पर उन्हें उन्नत बनाने की श्राकांचा सहस्तों स्था के तेज से चमक उठी।

ज्यो-ज्यो समारम्भ के दिन बीतने लगे, त्यो-त्यो मानवे। की ग्राशा

उनमे अधिकाधिक केन्द्रित होती गई। उनके हृद्य मे सम्पूर्ण आत्म-श्रद्धा जाग उठी। उन्हें लगा कि जगत् का समस्त प्रभाव जैसे उनमे आकर समा गया है।

यज्ञ के बारहवें दिन ढलती श्रंधेरी रात मे भागव यज्ञ-कुगड के पास श्रॉले मीचकर बैंटे थे। पास ही भगवती और विमद भी निश्चिन्तता- पूर्वक सो रहे थे। उनके कान में कुछ ऐसी सरसराहट सुनाई पडी, जैसे कोई बडा-सा सांप श्रा रहा हो। उन्होंने श्रांखें खोलीं।

श्रधोरी के वेष में ज्यामघ, हाथ में छुरी लेकर घीरे-घीरे पेट के बल सरकता हुआ आ रहा था। कोई पांच हाथ दूर वह था। यज्ञ-कुगड़ के पीछे उसका कहर वैरी बैंठे-बैंठे ही नींद लेता-सा जान पडा।

एकाएक दो भयानक नेत्र खुल पडे, श्रीर उनमे तेज की धारा-सी बह उठी। श्रन्धकार में चमकते हुए उन तेज-बिन्दुश्रों को देखकर ज्यामध जहां था वहां से हिल न सका।

"कौन, ज्यामघ !" धीरे से मार्दव-भरा स्वर सुनाई पडा । ज्यामघ जैसे ठरडा पड गया ।

"ज्यामघ ! अपने पिता और गोत्र का प्रतिशोध लिया चाहता है ? ले मार, मैं रोक्ट्रॉग नहीं।"

ज्यामघ कांप उठा। "मुक्ते मारकर क्या हाथ लगेगा १ इससे तो यही अच्छा है कि त् मेरे साथ चला आ। हम इन सबको अन्धकार में से प्रकाश की ओर ले चलेंगे," "मैंने तेरे पिता को अपने स्वार्थ के लिए नहीं मारा है, किसी विद्वेष के वशीभूत हो मैंने तेरे गोत्र का संहार नहीं किया है। मुक्त पर यदि विश्वास न हो तो आ मुक्ते मार, जलदी कर।"

"ज्यामघ, सिंधु से सिंहल तक मुफे श्रार्थत्व को श्रभय कर देनी है। श्रार्थ जातियों को मैं विद्या श्रीर तप की साधना में लगा देना चाहता हूँ। श्रा-श्रा मेरे साथ। श्रीर यदि मुक्त पर श्रद्धा न हो तो मुफे मार, यह रही मेरी छाती।" ज्यामघ के हाथ से छुरी गिर पडी। भयंकर श्राँखें श्राकर्षक हो उठीं। वह स्वर माता के मृदु स्पर्श-सा उसे सहलाने लगा। उसका गला श्रांसुश्रो स रुंध गया। जैसे-तैसे वह खड़ा हो गया श्रीर प्राण लेकर भाग निकला।

बडे ठाठ-बाट से यज्ञ समारम्भ पूरा हुआ। माहिष्मती श्रानन्द मे निमग्न हो गई। तब सम्बाद श्राया कि सहस्रार्जुन विजय प्राप्त करके खौट रहे हैं।

## : & :

कृतवीर्य का प्रतापी पुत्र सहस्रार्जन जब माहिष्मती के गढ में श्रा पहुँचा, तो उसके रोष का पार न रहा।

रावण के सैन्य को उसने हरा दिया था। चारो श्रोर उसका डंका बज रहा था, विजयी योद्धाश्रो को लेकर वह श्रपनी राजधानी को श्रा रहा था। पर उसका विजयोख्लास जाने कब से खट्टा हो चुका था।

मृगारानी और भृकुण्ड ऋषि के भेजे हुए संदेश उसे मिल जाया करते थे। भद्रश्रेण्य का दिन-प्रतिदिन बढता हुआ प्रतंप, शार्यातों का संहार, गोकर्ण-तीर्थ का उत्सव, राम और लोमा का विवाह आदि सारी घटनाओं का पता उसे लग गया था। जब उसने यह सुना कि मृगा ने भर्माव और भद्रश्रेण्य को माहिष्मती बुलवा लिया है, तो उसे रानी के इस बुद्धि-चातुर्य को स्वीकार कर लेने को बाध्य होना पडा। उसकी अनुपरिथति मे अनुप्रदेश में आंतर-विग्रह कर होना बडी जोखिम-भरी बात थी।

पर भागव के प्रति उसका विद्वेष बढता ही गया। इसके बाद कुछ अच्छा संवाद भी मिला। भद्रश्रेण्य एक भेद-भरी हत्या का प्रास हुआ है और भागव भृकुण्ड तथा मृगारानी के अनुकूल होकर चल रहा है। पर ज्यो-ज्यो वह माहिष्मती के निकट आता जा रहा था, त्यो-त्यो गुरुदेव भागव की ख्याति और यज्ञ से लौटते हुए लोगों की भक्ति-भरी बाते उसे सुनाई पड़ने लगीं। उसने देखा कि भागव की मोहिनी की तरंगें चारो श्रोर फैल रही हैं। जहां-तहां उसकी बातें चल रही थीं। जिस गाँव में भी वह छावनी डालता, वहीं भागव के चमत्कारों की चर्चा जन-जन में सुनाई पड़ती। लोग उसके नाम की बलायें लेने लगे थे।

इस गुरु भक्ति के प्रवाह ने उसके सैन्य को भी स्पर्श किया। महा-अथर्वण ऋचीक का शाप उतरा मानकर वे सब निश्चिन्त हो चले। जहाँ उसकी ललकार से लोगों के छुक्के छूट जाते थे, वहां उनके हृदय में यब भागव के प्रति आशा और श्रद्धा ने अपना स्थान बना लिया था। सहस्राजुन को अपने स्वप्रताप का बड़ा ही तीव्र भान था। पर उसे दिखाई पढ़ा कि लोक-हृद्य से अब वह पद-श्रष्ट हो गया है।

माहिष्मती पहुँचकर भागव को तुरन्त समाप्त कर देने के लिए उसका हृदेय छुटपटाने लगा।

जब वह माहिष्मती या पहुँचा तो उसके स्वागत मे उत्सव मनाया गया। उसमें भी जैसी चाहिए वैसी धाक, वैसा सम्मान और उत्साह का भाव उसे दिखाई न पडा। प्रत्येक जन के मुख पर एक अपरिचित आनन्द और आत्म-विश्वास का भाव था। जो स्त्री-पुरुष उसे लेने आये, वे पहले से भिन्न जान पडे। मृगाभी एक अनवूम-सा गौरव लेकर आई। भृकुण्ड ऋषि के हास्य मे अब दैन्य नहीं था। राज-पुरुषों के मस्तक पर घमण्ड-सा मलंक पडा। उसकी रानियों में भी एक तनाव-सा था। इस परिवर्तन से उसका कलेजा जल उठा।

"वह राम कहाँ है <sup>9</sup>" उसने पूछा।

सुनने वाले चिकित हो गए। उसके इस श्रोछेपन से उनके हृदय को श्राधान पहुँचा, यह वह स्पष्ट देख सका।

"गुरुदेव पशुपित के स्थानक में है। श्राप श्रभी दर्शन करने श्रायंगे तो श्रापसे मिलेगे ही सही," मृगा के स्वर में जो भक्ति का भाव था, वह उसने पहचान लिया। श्रायांवर्त में जिस प्रकार गुरुश्रों के लिए सम्मान का भाव था, वही यहाँ भी ब्याप्त हुश्रा-सा उसं दी खपडा।

"अभी दिखाए देता हूँ," वह मन-ही-मन बुदबुदाया।

परम्परा से चली आई प्रणाली के अनुसार गढ मे जाने से पहले विजयी राजा को पशुपित के स्थानक पर जाना ही पडता था। अतएव सहस्रार्जन भी वहाँ गया। सारा गांव वहां एकत्रित था। बहुत से विदेशी भी वहां आये हुए थे। वहा इधर-उधर घुसकर बैठे भृगुओं की उपस्थिति को भी उसने ध्यानपूर्वक देखा।

पशुपित के लिंग के पास ही यज्ञ-कुराड के निकट भागव श्रीर भग-वती लोमा बैठे श्रावाहन कर रहे थे। सहसार्जन चर्ण-भर चिकत होकर देखता रहा, फिर धूर्ततापूर्वक उसने श्रपने मन के भावों को दबा लिया। सभी को श्रांखों में पूज्य भाव था। उसके साथ लौटे हुए महा-रथी भी इस वातावरण से प्रभावित हो उसी भाव का श्रनुभव कर रहे थे। उसने देखा कि नदा सेनापित तालबाहु भी उसे सम्मान-भरी दृष्टि से देखा रहा है। भागव को देख पन्ज-भर के लिए सहस्रार्जन के इदयं में दर्ष का संवार हुशा।

सहस्रार्जन को देखकर मार्गव और भगवती खडे हो गए और भार्गव ने आगे आकर हाथ के संकेत से पशुपित को प्रशास करने के लिए राजा को इंगित किया। सहस्रार्जन ने अपने उबलते क्रोध को दबाया, पशुपित को द्रश्डवत् प्रशास किया और सभी लोगों को जब उसने भार्गव को प्रशिपात करते देखा तो उसे भी नीचे मुककर नमस्कार करना पडा। मार्गव ने हाथ फैलाकर आशीर्वचन कहा—"राजा कार्तवीर्य, विद्या, तप और वीर्य से तेरे राज्य का उद्योत हो!"

सहस्रार्ज न ने जैसे-तैसे अपने कर अष्टहास को थाम लिया। लोमा को देखकर जो उसकी आँखों में विद्वेष का ज्वार-सा उमर आया था, उसे उसने सम्हाल लिया।

फिर भी उसे इस बात का पूरा भान नहीं हो सकता था कि वह लडका माहिष्मती, मृगा, भृकुण्ड और हैहयो पर कित्नी बड़ी सत्ता स्थापित कर चुका है। जैसा क्रोधी और कर वह था, वैसा ही चालाक भी था। उसने अपनी उग्रता पर मिठास का श्रावरण डाल दिया, श्रीर वहां से हॅसती हुई मुख-मुद्रा लिये विदा हो गया। भागव उसे स्थानक के द्वार तक जाकर पहुँचा श्राए। दोनों में से किसी ने एक शब्द का भी उच्चारण नहीं किया।

सहस्रार्जुन ने श्रपना सारा स्वरूप बदल डाला। गढ में जाकर वह मृगा के श्रावास में गया श्रीर हर्षपूर्वक श्रपनी विजय-वार्ता कह सुनाई। दोनों ने श्रानन्दपूर्वक भोजन किया। हर्ष श्रीर उत्साह के श्रावेश में मृगा ने सविस्तार सारी बातें सुनाईं। ब्यापार श्रीर धन में वृद्धि हुई थी। लोगों में श्रसंतोष नहीं था। श्रधीन राजागण यथेष्ट नियंत्रण में थे, श्रादि।

"भद्रश्रेणय को छोडकर," सहस्रार्ज्ज ने हँसकर कहा।

"हाँ, पर श्रानर्तराज को सौराष्ट्र की चौकी सौंप दी गई है। भद्रश्लेष्य की बाधा दूर हो गई है। उसके दो लडके जो युद्ध पर गये थे वे मारे गए है। मधु मर गया है। श्रकेला प्रतीप ही कुछ यादवों को लेकर जंगलो में भटक रहा है।"

"—श्रीर वह छोकरा, मंदिर में बैठकर माहिष्मती का लाडला हो गया है!" सहस्रार्ज ने जाल फैलाया। मृगा उसमे फँस गई।

"हां । गुरुदेव को मैंने अपना लिया है। उन्हें सृकुण्ड का गुरुपद नहीं चाहिए। उनके कारण लोगों में भी परिवर्तन आ गया है। जो नित्य उपद्रव किया करते थे, वे अब गरीब गाय-जैसे हो गए है।"

"ऐसा ?"

"हां । मैने भी उनके साथ बहुत बातचीत कर देखी है। उन्होंने हमें सहायता देने का वचन दिया है। हमारे युवको को वे शिच्छा देंगे। सरस्वती से रेवा तक हमारा राज्य कैसे सबल हो सकता है, यही-विचार वे कर रहे है।"

"श्रद्धा, फिर ?" श्रोठो को दबाकर सहस्रार्ज न ने पूछा। "बस, तुम्हारे श्राने-भर की देर थी। तुम केवल हैहय संघ के ही नहीं, प्रत्युत समस्त आर्यावर्त के चक्रवर्ती हो जाओ, इसी की प्रतीचा है।"
"और इस सब कृपा के बदले वे क्या चाहते हैं?"

"कुछ नहीं।"

"ऐसा १ और तू क्या चाहती है ?" सहस्रार्ज न ने ताने-भरे स्वर में पूछा ।

"मुक्ते भला क्या चाहिए ? तुमने मुक्ते क्या कम दिया है ?"

भूतं सहस्राज्ञंन स्नेह की ढली-सा हो गया—"ऐसे अवसर पर तुके कुछ तो मांगना ही चाहिए न। मेरे लिए तु कितना अम उठाती है? धन्य भाग्य है मेरे कि तुक्त-सी स्त्री सुके मिली है। माँग, माँग, मांग मृगा, माँग," स्नेह से विद्वल होकर सहस्रार्ज्ञन ने मृगा के बाल सहलाए।

चतुर मृगा भी उत्साह के श्रावेश में भान भूल गई—"तुम ही मेरे सर्वस्व हो। तुम्हारा राज्य शाश्वत रहे—इसके श्रतिरिक्त मुक्ते श्रीर क्या चाहिए ? श्रीर—"

"श्रीर क्या <sup>9</sup> संकोच मत कर'''। मांग, जो भी मांगेगी उसके बिए मना नहीं करूँ गा।''

"dì—"

"तो--- ?"

''तो श्रग्नि की साज्ञी से मेरा पाखिग्रहण करो—"

सहस्रार्जं न का संयम जाता रहा । क्रोघ श्रीर विद्वेष से उसका मुख विकृत श्रीर भयंकर हो उठा, श्रीर उसमे सें हिंसक घुर्राहट-सी सुनाई पडी ।

"दुष्टा !" कोध से उबलकर सहस्रार्ज न गरज उठा । मृगा घबडा-हृद से श्रवाक हो रही । "नीच ! कुलटा ! भिखारियी ! राह-राह भटक रही थी सो उठा लाकर यह सब-कुछ दिया है, वह भी कम पढ गया ? यह किसने सिखाया है तुके ? मेरे उस वैरी ने ? श्रीर इसीसे श्रव तु उसकी होकर बैठी है ?" उसने मृगा को एक थप्पड मारकर, चौकी पर से नीचे कॉक दिया, "तुम दोनो सामंतों पर नियंत्रया करोंगे, जंगलो का मेदन करोगे, नया श्रार्यावर्त बनाश्रोगे—श्रौर तुम्हारे हाथ की कठ-पुतली बनकर में चक्रवर्ती-पद भोगू गा, यही न ? श्रब समस्स में श्राया है मुस्ते कि भागव की भक्ति तुस्तने क्योंकर जागी है। मेरे साथ विवाह किया चाहती है तू ? राह-राह भटकने वाली—"श्रौर सहस्रार्जुं न ने स्जा हुश्रा मुख लिंगे, सूमि पर पडी रोती हुई मृगा को फिर एक तानकर लात मारी—"मेरे राज्य मे—मेरे जीते-जी—तू राज्य करेगी ? ठहर श्रभी बताता हूँ—"

सहस्रार्ज न के कोध का मृगा को यह पहला ही अनुभव नहीं था। कोध के आवेश में उसे बोलने का भान न रहता। पर वह राह-राह भटकने वाली है और उसकी रखेल है, इस बात का स्मरण उसने उसे कभी नहीं कराया था। आज ये शब्द सुनकर मृगा को चोट पहुँची और वह क्रन्दन करने लगी।

''चुप कुलटा,'' उसने फिर लात मारी, ''ग्रभी मै तुभे ठीक किये देता हूँ।'' एक ताली बजाकर उसने श्रतुचर को बुलाया।

''सेनापति तालबाहु को बुलाम्रो।"

तालबाहु श्राया श्रौर हाथ जोडकर खडा रह गया।

"तालबाहु!" सहस्रार्जुन ने उत्तेजित स्वर में कहा—"सब नायकों को गढ़ में एकंत्रित करो। सैनिकों की दुकडियां नगर में चारों श्रोर भिजवा दो। मेरी श्राज्ञा के बिना यदि कोई भी नगर के बाहर जाय तो उसका वध कर डालो।"

चक्रवर्जी की त्रांखो को रक्ताक्त देखकर तालबाहु विस्मित हो गया। "जैसी श्राज्ञा," वह गुनगुनाया।

"श्रीर पश्चपति के स्थानक पर जाकर उस भागीव को बुलाकर ले श्रा। 'कहना कि सहस्रार्जुं न ने श्रापको श्रामंत्रित किया है,'' उसने तिरस्कारपूर्वक कहा—"श्रीर जब वह यहाँ श्रावे तो उसे पकडकर मेरे पास ले श्राना। श्रीर उसकी स्त्री पर पहरा रखने के लिए किसी को नियुक्त कर देना।'' शंकित हृदय में तालबाहु ने कहा—''जैसी आज्ञा !'' ''और तू दुष्टा !'' चक्रवर्ती ने मृगा से कहा—''तू यहां से हटेगी तो तेरे प्राया ले लूंगा ।'' फिर एक लात मारकर वह वहां से चला गया ।

9

सहस्राजु न के स्थानक छोडते ही भागव ने भगवती को श्रपने पास बुलाया—''सहस्राजु न हमसे निस्तार पाने का उपाय सोच रहा है। उसके हृदय मे भारी विद्वेष है।"

"क्या करेगा वह हमारा <sup>9</sup>"

''हमे जो करना होगा, वह मुक्ते स्पष्ट स्क रहा है। तू ख्रौर विमद ख्रखाडे में जाकर घोडों को तैयार करो। वह कुछ भी करने का निर्णय करे, उससे पहले ही तुम्हे यहां से निकल भागना है।''

''श्रीर तुम ? तुम्हे छोडकर मै कैसे जा सकृंगी ?"

"तुम न होगी, तो मै श्रधिक निरापद हो सकू गा।"

"यहां रहकर क्या लाम है ?" विमद् ने सम्मानपूर्वक पूदा।

"विमद, मेरा स्थान तो यहीं है। मै अभी नहीं हटूंगा। मेरी चिता मत करना। तुम रहोगे तो मुक्ते तुमसे रचित होकर रहना पडेगा। और तुम नहीं रहोगे तो मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर समेगा।"

"भार्गव ! तुम्हे छोडकर मैं कैसे जा सकती हूँ <sup>9</sup>" भगवती ने दीन स्वर में पूछा।

"भगवती ! तुम्हे आवश्यकता पडने पर भागवो और यादवो को सुरिचत रूप से आर्यावर्त ले जाना होगा। मही के तट पर भद्रश्रेष्य ठहरा हुआ है। उसे साथ लेकर प्रतीय से जा मिलने मे देरी नहीं लगेगी। आवश्यकता पडने पर मैं भी आ मिल्गा।"

दोनो ने चुप रहकर भागव का निर्णय स्वीकार कर जिया, श्रीर उसे सिक्रिय रूप देने का विचार करने खगे। तदुपरान्त विमद मृगुर्श्व के श्राखांडे पर चला गया। कुछ ही देर में गुरु मृकुगड श्राये। उनका मुख पीला पड गया था, श्रीर श्रांठ कांप रहे थे। भागव समम गए श्रीर उठकर उनके पास श्राये।

"क्यो, क्या बात है ?"

"मर गए।" भृकुगड ने कहा।

"क्या सहस्रार्जुन ऋद्ध हो गए हैं ?" भार्गव ने पूछा।

"हां! अभी-अभी मृगारानी का सदेशा मिला है। सेनापित ताराबाहु हम दोनों को बुलाने आ रहे हैं। चक्रवर्ती के क्रोध का पार नहीं है। आप दोनों सकट में हैं। माहिष्मती से भाग निकलो—"

"इस संदेश की तो मुक्ते प्रतीचा ही थी," भागैव ने कहा।

"गुरुदेव!" मृकुगड ने हाथ जोड़कर कहा—"तो आप जाते क्यो नहीं? इस वय में क्या कुलपित की हत्या मुक्ते अपनी आँखों देखनी होगी?" बृद्ध की आंखों से टप-टप आंसू टपकने लगे।

''मेरी हत्या करनेवाला कोई जन्मा ही नहीं है, लोमा !'' भागैव ने कहा—''अब विलम्ब न कर ।''

"भार्गव !" गद्गद् कएठ से भगवती बोर्ली।

"भगवती, बात करने का समय नहीं है। जान्रो !" भागेंव ने उस के कंधे पर हाथ रखा। ज्ञामात्रामें ही भगवती उठकर वहां से भागीं, पास ही बँधे घोडे पर वे चढ़ बैठी और साश्रुनयनों से विदा मांगती हुई श्रदृश्य हो गईं। भागेंव ने हाथ ऊंचा कर श्राशीष दिया।

"गुरुदेव ! मेरा क्या होगा ?" भृकुगड ने कहा।

"दुछ भी होने को नही है। श्रधर्म का नाश होगा, श्रीर क्या १,००० भाग व हुँस पड़े।

"मृकुगड बैठ गए, गुरुदेव मुझे बीच मे न लाना ।"
भागव खिलाखिलाकर हॅस पडे—"इस वय मे भी प्राण प्यारे हैं ?"
एक शिष्य दौंडा हुआ आया, "गुरुदेव, सेनापति तालबाहु आपके
दर्शनो के लिए आये है ।"

"श्रवश्य बुला उन्हें । मै मिलने को उत्सुक हूँ ।"

''श्राये होगे। मैं जाता हूं,'' सिर दुलाते हुए मृङ्ग्ण्ड श्रपने श्राश्रम में चले गए।

ऊंचे कर का, विशाल वस्त, भयजनक तालबाहु खिन्न नयनो से स्थानक मे श्राया श्रीर भागव के पैरो पडा।

"शत शरद् जियो सेनापित ।" भागव ने आशीर्वाद दिया और मेनापित को उठा लिया।

"गुरुदेव, चक्रवर्ती ने श्रापको श्रामंत्रित किया है। कृपा करके गढ़ मे पधारिए।"

"मैं निमंत्रण की ही प्रतीचा में था। पर यह काम तुम-जैसे व्यक्ति से करायंगे, यह मैंने नहीं सोचा था," कहकर भागव परशु हाथ में लेकर चल पड़े।

तालबाहु गुरुदेव को देखता रह गया। उसके ठण्णे में ढले हुण् हृद्य में भी पूज्य भाव से मर स्नेह का संचार हो गया। इन गुरु ने माहिष्मती पर नया ही रंग चढा दिया था। किसलिए सहस्रार्जुन इतना रक्त-पिपासु हो उठा है! श्रीर कैसा वीर है यह! पलमात्र भी भिभके बिना यह सिंह के सुँह में धँमने को तैयार हो गया है। क्या वह उसे बचा नहीं सकता है? सेनापित का जी चाहा कि वह उसे चेतावनी दे। पर उसने संसार देखा था। भद्रश्रेण्य के पतन के कारण ही वह चक्रवर्ती का छ्वा-पात्र हो सका था। श्रपने भविष्य को वह जोखिम में डालने को तैयार न था। खुपचाप वह भागव के पीछे-पीछे स्थानक से बाहर श्राया।

"सेनापति !" भागेव ने कहा, "तुम्हारे पराक्रमों की बात कई बार भद्रश्रेण्य के मुंह से सुनी है।"

तालबाहु की स्वार्थ-वृत्ति तिराहित होने लगी।

''यादवराज के तो सुक्त पर चारो हाथ थे।'' प्रौढ़ योद्धा के गले से

श्रॉसुश्रो की कातरता ध्वानत हुई। वह खडा रह गया—"गुरुदेव, एक याचना करू<sup>\* १</sup>"

"क्या <sup>१</sup>"

"श्राश्रम के पिछले द्वार से भृगुओं के श्रखाडे पर जाया जा सकता है; श्रौर वहाँ से श्रंधेरा होने के पहले माहिप्मती स बाहर भी निकला जा सकता है। आपके घोडे को वहाँ श्रधीर खड़ा देख रहा हूँ। स्थानक के बाहर मेरे श्रादमी है। फिर कुछ होने को नहीं है। श्रभी तो मेरी श्रोखे बन्द ही समिकिए।"

भागव ने हॅसकर स्नेह से तालबाहु के कन्धे पर हाथ रखा—"वीर-श्रेडंट ! तुम्हारी श्राँखें में बन्द नहीं रखना चाहता, खोलना चाहता हूं। तुम-जैसे मेरे सभी शिष्य यदि मुक्ते मारने को तैयार होगे तो फिर मुक्ते जीना ही किसलिए हैं ?"

''पर क्रांघ में श्राकर चक्रवर्ती जाने क्या कर डाले, सो क्या कहा जा सकता है <sup>१</sup>''

"उनके क्रोध को तो मुभे जीतना ही है न !"

तालबाहु चुप रहा । उसने मन-ही-मन मनौती मानी--गुरुदेव बच जायंगे, तो पशुपति को सौ गार्थे श्रर्पण करू गा ।

सहस्रार्जुन प्रचरह गदा लेकर, इधर-से-उधर छलांगें भर रहा था। उन्माद से उसकी खाँखें चकरा रही थी। उसके हाथ की शिराएं कॉप उठी थी।

उसके सामने दैवी श्रधिकार से भरे भार्गव श्रमेद्य खडे थे। उनके हाथ पीछे से बंधे हुए थे। पैरो मे भी रिस्सियां बंधी थी। हाथ में खड्ग लेकर श्राठ व्यक्ति उनके श्रास-पास खडे थे। पास ही तालबाहु खडा था।

"लडके! अब तेरी घडी आ पहुँची है," सहस्रार्ज न ने कहा, "एक बार, दो बार, तीन बार मैंने तुमें छोड दिया। पर मौत जब आ जाती है, तो सिंहनी स्वयम् बाड़ पर जाती है। अब नहीं छोड़ू गा।" उसकी विकराल श्रॉको मे रक्त तैर श्राया था।

भागेव का एक भी रोग्रा न फडका। केवल उसकी ग्रॉखों से तेज की सरिता बह रही थी।

"कृतवीर्य के पुत्र !" उन्होंने धीमी स्पष्टता से कहा—"बॉघने श्रीर छोडने वाला तू कौन है ? तू पार्यल हो गया है। गुरु को बॉघने वाले ! बंधन स्वयम् नाग बनकर श्रपने विष से तुमें डसेंगे।"

"तू मेरा विनाश करेगा ?"

"तू अपने ही हाथो अपना विनाश कर रहा है।"

"चुप रह।" सहस्राजु न दहाड उठा—"तू मेरे श्रीर लोमा के बीच में श्राया। त्ने भद्रश्रेण्य को मेरा द्रोही बनाया। त्ने मेरे शार्यातों को मारा। मृगा को मेरी वैरन बनाया। त्—त् विषेत्रे नाग के समान है।"

"श्रजु<sup>°</sup>न ! मैं तो तेरा श्रौर तेरे कुल का गुरु हूँ। मैं तुभे तारना चाहता हूँ। पर तेरी श्रॉखें ही श्रंधी हो रही है, उसका मैं क्या करूं?"

''तू मुके तारने आया है ?"

"तेरा उद्धार करना ही मेरा परम धर्म है।"

"मुक्ते तेरा उद्धार नही चाहिए।"

"श्रजुंन! समक श्रीर संयम से काम ले। मैं तुक्ते उद्दार का पथ दिखाने श्राया हूँ। तू त्रास के बल पर प्रजा को श्रपने नियंत्रण में रखता है, मैं उसे प्रेम में पागल बना सकता हूँ। तू कलह कर सकता है; मैं तुक्ते शांति की शक्ति दे सकता हूँ। तू श्रंथकार में डूबा हुश्रा है, मैं तुक्ते विद्या सिखा सकता हूँ। इस जंगली राजचक को छोड दे। मेरा कहा मान। मैं तुक्ते धर्म द्वारा सुरिचत राज्य दिलवाऊंगा, चल मेरे साथ।"

सहस्रार्जुन कठोरतापूर्वक हँस पडा—"त् मुक्ते क्या दिलवायगा? मै तुक्ते कीवे-कुत्ते की मौत मारूँगा।"

"तू एक तिल भी इघर-से-उघर नहीं सरक सकता," भागेव ने कटोरतापूर्वक कहा। "तू जब मरने पर ही डतारू हो गया है, तो तुके कौन रोक सकता है ? तेरे दादा ने महाम्रथर्वण का शाप न्योता था। श्राज तू मेरा शाप न्योत रहा है। तू श्रपने पाशविक मद मे उन्मत्त है; श्रपनी ही स्वेच्छा को तूधर्म मान बैठा है। कार्तवीर्य, मै तुके शाप देता हूँ—"

हैहयगण कॉप उठे। गदा उठाकर सहस्राजु न श्रागे बढा, "तू मुक्ते शाप देगा

भागीव एक पग आगे बढ आये। उनकी ऑखों से बरसती हुई अग्नि की ज्वालाएं सहस्राजुँन को दग्ध करने लगी। एकाएक वह पीछे की ओर खिसका, और उसकी आंखों में भय ब्याप्त हो गया।

"तू मरेगा कुत्ते की मौत , तेरे हैहय मरेगे जंगल-जंगल भटक कर । कालान्त तक तेरा नाम मनुष्यों के बीच पिशाच के रूप में स्मरण किया जायगा।" उग्रता से कम्पायमान भागव का स्वर सबके हृदयों में एक भयंकर प्रतिध्वनि कर उठा।

श्रज्वां न के मुँह से माग निकल श्राई। उसने एक विनाशक उन्माद से चारो श्रोर देखा—हैहयों के मुख पर भय द्या गया था। एक सैनिक के हाथ से ख़ड्ग गिरता दिखाई पडा। तालवाहु बीच में पडने को तत्पर खडा था। उसे स्मरण हो श्राया कि ऐसे ही समय भद्रश्रेण्य भी उसे मारने श्राया था।

''जा, जा ।'' भागव गरज उठे, ''मैं तेरा उद्धार करने श्राया था, पर त्ने मेरा हाथ नहीं पकडा। जा, जा उस श्रधोगित में जहीं चार्यडाल भी न जा सके।''

सहस्रार्जुन की श्राँखों में श्रूँधेरा छा गया। भागव की श्रॉखें उसे भेद रही थी। उसके हृद्य में निराशा व्याप्त हो गई। जब वह मार्ग्व को मारने जा रहा था, तब उसके साथ कोई नहीं था। जिस हाथ से उसने गदा को पकड रक्खा था, वह हाथ शिथिज हो गया।

"तालबाहु, इसे लेजा। इसे इसी चए तलघर में बन्द कर दं।

देखना, भाग न निकले !" ग्रौर हॉपता हुन्ना सहस्राजु न वहाँ से चला गया।

तालबाहु भागव को तलघर में ले गया।

''गुरुदेव ''' उसने सम्मानपूर्वक कहा, ''बन्धन ढीले कर दूं ?'' ''जैसी तेरी इच्छा।''

''न्रावश्यकता जान पडे तो मैं बाहर ही खडा हूँ।'' भागव के मुख पर मंद हास्य छा गया।

कुछ ही देर बाद मृगारानी श्रीर तालबाहु तलघर में श्राये। रानी का मुख स्जा हुआ था।

"मृगारानी, जो काल के मुंह मे जाना ही चाहता है उसे तुम कैसे बचा सकती हो ?"

"गुरुदेव ! उनका आवेश शांत होने पर में उन्हें समस्ता दूंगी. उन के पैरो पड्ंगी। तालवाहु उनके पैरों पडेंगे।"

"रानी !" भागव ने कहा, "वह तो मूर्तिमान अधर्म है। उसका तो विनाश होकर ही रहेगा।"

मृगा रो पडी—"तो एक काम किरये। श्राप यहां से चले जाइए। वे कोध से पागल हो गए हैं। न जाने कब वे क्या कर बैठें, सो कौन कह सकता है <sup>9</sup> गुरुहत्या से तो उन्हें उबार खीजिए। मेरे लिए ही सही। वे मेरे श्वास श्रीर प्राण हैं। उन्हें उबार खीजिए। गुरुदेव, श्राप चले जाइए। मैं रास्ता बताती हूँ। मैं श्रापके पैरो पडती हूँ।" कहकर मृगा भागव के पैरो पर गिर पडी।

''मै तो तुम्हारा गुरु हूँ। तुम मुक्ते छोडकर जा सकते हो, पर मै तुम्हे छोड़कर कैसे जा सकता हूँ १ मुक्ते यदि वह मारेगा भी तो मेरे रक्त की बूंद-बूंद में से दैहयों का उद्धारक जन्मेगा।''

"भगवती तो चली ही गई है। आप भी कुछ दिनों के लिए चले जाइए।"

"मुक्त श्रीर कहना निरर्थक है। सहस्रार्जन पृथ्वी का भार बन गया है। उसका उद्धार संभव नहीं, संहार के श्रतिरिक्त श्रीर कोई मार्ग उसके बिए नहीं है।"

"लेकिन वह श्रापको न जाने क्या कर बैठे ?"

"-तो हैहयमात्र उसका प्राण ले लॅंगे।"

"इसी बात का मुक्ते डर है।" मृगा ने भागेव के पैर पकड लिए। "कुछ दिन के लिए श्राप चले जाइए। उनका क्रोध शांत हो जायगा तभी मैं उन्हें मना लूंगो। गुरुदेव ! इस पापिनी के लिए—"

"मैं चोर की भांति नही जाऊ गा।"

"श्रभी कुछ देर में श्रंधेरा हो जायगा। मैं नाव तैयार रखवाती हूँ, उसी में बैठकर श्राप चन्द्रतीर्थ चले जायं। मैं प्रयत्न करूंगी कि थोडे ही दिनों में वे स्वयम् श्रापकों फिर बुला लें। मुक्त पर विश्वास रखिए। ये हैहय योद्धा भी यही विनती कर रहे है। तालबाहु से पूछ लोजिए। श्रापको यदि कुछ हुश्रा तो हैहय कुछ-का-कुछ कर बैठेंगे।"

"गुरुदेव !" तालबाहु ने हाथ जोडकर कहा, "हमने निश्चय कर लिया है कि आपका बाल भी बांका नहीं होने देंगे। पर इस आवेश में चक्रवर्ती न जाने क्या कर बैठें। वैसा होने पर किसीका भी हाथ में रहना कठिन है।"

"यदि तुम्हारी भी यही इच्छा है तो मैं कुछ दिनों के लिए चन्द्र-तीर्थं चला जाऊंगा।"

5 :

सहस्रार्जुन ने त्रपने नायको को गढ के प्रांगण में एकत्रित किया। तुंडीकेरा जाति का राजपुत्र—रुरु—राम्नस के समान भयानक रूप लिये अपने तुंडीकेरा नायको को साथ लेकर एक श्रोर खडा था। सहस्रार्जुन

ने हैहय नायको का मन पहचान लिया था और इसीलिए रुरु को अपना दाहिना हाथ बना लिया था। सेनापित तालबाहु और हैहय सेनानायक भी चक्रवर्ती के अविश्वास-भाजन हो चुकेथे, और रुरु को ओर विद्वेष-भरी दृष्टि से देख रहेथे।

सहस्रार्ज न उम्र स्रोर विकराल लग रहा था। उसने नायको से कहा—''ये भृगु लोग मेरा राज्य झोनने के लिए यहां एकत्रित हुए हैं। स्रोर यह छोकरा गुरु नहीं है, प्रत्युत हमारा वैरी है।'' तालबाहु स्रोर सेनानायको ने एक-दूसरे की स्रोर देखा। ''मै उसका अन्त करूंगा। तालबाहु ! उसे ठीक से बन्द कर दिया है न ?''

"हां अन्नदाता ।"

"श्रंधेरा होने पर अपनी टुकडियां लेकर एक बार फिर जाना। जो भी भृगु मिले उसका शिरच्छेद कर देना। एक भी पुरुष, स्त्री या बालक बचकर निकल न जाय। भागव ने शार्यातो को निर्वश किया है। मैं श्रव भृगुश्रो को निर्मूल करूंगा।"

कोई कुछ बोला नहीं।

"गुरु भृकु**राड कहां** है <sup>१</sup>"

"श्रभी श्राते है," तालबाहु ने कहा।

"उसे श्रीर उसके शिष्यों को छोड मत देना। वह तो मैं जो कहूँगा वहीं करेगा।" चक्रवर्ती विनाशोत्साह में हाथ मलने लगा, "कल सबेरे पता लगेगा कि सहस्रार्जुन कौन है ।"

इतने मे दो नायक भूकुएड को बुलाकर ले आये।

"ग्राइए गुरुजी ।" सहस्तार्ज न ने तिरस्कारपूर्वक उनका स्वागत किया, "ग्रापको इस गढ से बाहर नही जाना है। श्रीर वह लोमा कहां है <sup>१</sup>"

नायक ने हाथ जोडकर कहा—"सेनापित जब भागेव को खुलाने गये तब वे वहां नहीं थी। अब तक उनको राह देखी, पर वे तो अभी तक आईं ही नहीं।" सहस्रार्ज न ने अपने खड्ग की मूठ उस नायक के मुंह पर दे मारी— "तो कौनसा मुंह लेकर गेरे पास आया है। यदि वह मेरे हाथ से निकल गई, तो तेरे प्राण ले लूंगा।"

"रुरु, चारो श्रोर घूम जा। लोमा को इस बार श्रपने हाथ से जाने नहीं दूँगा।"

श्रस्तंगत लाल सूर्य की किरणें सामने के कंगूरे पर पड रही थीं। ''देखना 'ध्यान रहे इस राम भागव का कोई नाम-चिह्न भी रहने न पाए '' और सहस्रार्जुन भानो पागल की भांति उस कंगूरे की श्रोर श्रांखे फाडकर देखता रह गया। सबकी श्रांखे उसी श्रोर जा लगी।

कोट के कंग्रे पर श्रस्तंगत सूर्य की किरणों ने एक तेज-पुंज रच दिया था। उसमे एक परशु दिखाई पडा। सूर्य की किरणे उसमे से तेज प्रस्फुरित कर रही थीं। उसके उपरान्त जटा दिखाई पडी —श्रौर उसके परचात् वह ऊंचा शरीर। सबको श्रांखें श्रपत्तक ठहरी थीं।

भार्गव कंगूरे पर खडे थे। उनका मुख सहस्रो सूर्यों के समान दीप्त था। उनके परशु मे से किरणें फूट रही थी। उनका प्रलम्ब शरीर अस्तंगत सूर्य के प्रकाश मे गगन का स्पर्श करता-सा टीख पडा।

सभी देखनेवालों के हृद्य स्तंभित हो गए। सहस्रार्जुन के हाथ में से खडग गिर पडा।

धीर गति से त्रौर भभकती श्रांखों से भागव कंगूरे से नीचे उत्तरे, श्रौर मूक नायकों के समृह के बीच होकर गढ़ से बाहर निकल गए।

उनके जाते ही सबकी श्राँखें खुली। भयंकर चमत्कार की धाकृ उनके हृदय मे बैठ गई थी।

पहले सहस्रार्जुन भान मे श्राया। वह चिल्ला उठा—"क्या देख रहे हो १ पकडो ! पकडो !" कोई भी हिला नही।

"तालबाहु, देख तो वह तलघर मे है या वहां से भाग गया ?"

तालबाहु वहां से खिसक गया। धाक से व्यास मौन एकाएक मंग हुआ। सभी दौडने-चिल्लाने लगे। सहस्रार्जन दौडता हुआ कंगूरे पर चढ गया। अंधेरा होने आया था। पशुपति के स्थानक के साड़ो की छाया में एक परज़ाई धीरे धीरे विराट होती जा रही थी।

सहस्रार्जुन देखता ही रह गया, मानी भूमि के साथ जिंदत हो गया हो।

## गुरु डडुनाथ ऋघोरी

## 9

सहस्रार्जं न के हृदय में व्याप्त हुआ आतंक थोड़ी ही देर में जाता रहा। वह किसी की धाक मान गया था, उसी के प्रत्याधात स्वरूप एक प्रचंड कोप उसे सिर से पैर तक दम्ध कर रहा था। निर्वेत पित जिस प्रकार अपना शूरत्व अपनी पत्नी पर दिखाता है, डीक वैसे ही उसे अपनी सारी उत्तक्षन और अपमान का मूल मृगा में दिखाई पडा।

मृगा ने भद्रश्रोणय श्रीर भागीय दोनो ही को पटा लिया है। उसीने उन्हें यहाँ सम्मानपूर्वक बुलवाया था। भद्रश्रोणय मर गया कि जीवित है, सो भी निश्चय नहीं था, मृगा ने ही उसे छिपा रखा हा, क्या श्राश्चर्य है। उसने ही भागीय की पूजा को भी प्रचलित किया है। उसने ही भागीय की गुरु बनाकर उसकी पटरानी बनने का दुष्ट संकल्प किया था। उसीकी सहायता से भागीय इस च्रण भाग गया है। सहस्राजीन को स्पष्ट समक्त में श्राया कि यह कुलटा भागीय के मोहपाश में पड गई है।

मृगा का सारा जीवन उसकी श्रांको के श्रागे तैर श्राया। वह जब सोलह वर्ष का था, तो श्रपने मित्रो के साथ भोग-विलास की खोज में स्वच्छन्द भटका करता श्रीर श्रपनी विषय-तृप्ति के लिए श्रधम-से-श्रधम साधन निकालता। प्रचंड विषय-वासना से प्रेरित राजकुमार के सेवक-गण पापाचार की श्रकरूप बाराखडी सिखाया करते।

उस समय मिली उसे मृगा—बारह वर्ष को, रूपसी, मदमाती, श्रौर उस वय में ही विलास की उत्कट कला में निष्णात । ऋर्जुन उस लडकी के मोह मे पड गया। उस बालिका के स्वभाव मे उसकी प्रत्येक वासना के प्रतिबिन्न मजकाने का वैविध्य था। वह चतुर थी, पक्की थी, और अर्जुन की धूर्तता और विद्रेष को आवश्यकता पडने पर पुष्ट कर सकती थी। उसकी विलास की भूख सहज ही शमित होने वाली नहीं थी। सोलह वर्ष की वय मे ही सहस्रार्जुन अतुल शक्ति और प्रमन्तता का स्वामी था, फिर भी उस खोकरी की कामाग्नि के सामने वह मोम की भॉति पिंचल गया।

भद्रश्रे एय को छोडकर उसकी युवावस्था मे स्वछुन्दता पर रोक लगाना किसी के बस का नही था। पर मृगा के विषय मे तो उसका भी कुछ बस चल नही सका था। उद्धत लडको की संगति मे, इस लडकी की प्रेरणा से सहस्रार्ज न श्रकल्पनीय उपद्रव किया करता श्रोर श्रानन्द मनाया करता। चण-भर के मनोरंजन के लिए वह लोगो के घर तोड देता, खियो को उडा ले जाता, निर्दोषो के प्राण ले लिया करता। दिन-रात वह श्रोर मृगा जो चाहते करते, श्रोर श्रकल्प्य कीडाश्रो से रेवा को श्रपवित्र किया करते। सहस्रार्ज न ने श्रनेक खियो को अष्ट किया था, पर वह मृगा को छोड न सका। मृगा के प्रकाश मे विहरने के बाद श्रन्य खियो की संगति उसे जुगज् के उजाले-सी चंचल श्रीर खुद्र लगी।

मृगा की मोहिनी से बचाने के लिए एक बार भद्दश्रे एय उसे सौराष्ट्र ले गया, श्रीर उसके श्रीममान श्रीर वासना का संतुष्ट करने के लिए सारे साधन जुटा दिए। तिस पर भी ग्यारहवे दिन सबको छोडकर, श्रकेला माहिष्मती श्राकर नगर के छोर पर रहती हुई मृगा के गले से जब वह लिपट गया, तभी उसके प्राग्य-मे-प्राग्य श्राप्।

सहस्रार्जुन यदि मृगा को न मिल पाता तो वह शिथिल, हतवीयें श्रीर निरुत्साह हो जाता। मृगा श्रर्जुन को सहस्रार्जुन होने की श्रद्धा का दान किया करती। उसकी उन्मत्त श्रांखे, उसका मोहक हास्य, श्रीर उसके शरीर से नितरती हुई मोहिनी, उसे देव-सा बना देती। कई बार वह मृगा को मारता, उसके साथ कगडता, खटपट श्रीर षड्यंत्र के दाव रचता, श्रीर किसीने भी न भोगे होंगे, ऐसे विलास खोजता श्रोर किया करता। पर उन्माद का नशा जब उतर जाता तो वह थककर हैर हो जाता। पर थका-हारा वह जब श्रधीनिद्दित होता श्रीर पास ही पडी हुई मृगा की चोटी को हाथ में लेकर उसमें श्रपनी उँगलियाँ उलकाता तो उसे प्रतीति होती कि जगत का स्वामित्व उसका श्रपना है।

सहस्रार्जुन जानता था कि मृगा के भीतर अतृष्य कामवासना है। वह जब भी माहिष्मती से बाहर जाता तो वह किसके साथ विज्ञाम करती होगी, यह विचार उसे विह्वज कर दिया करता। मृगा के विज्ञास की कोई बात जब उसके कानो पर आती, तो कई बार वह खड्ग लेकर उसका और उसके प्रण्यो का शिरच्छेद करने जा पहुंचता। पर प्रत्येक बार उसे देखते ही, उसके शरीर की परिचित सुवास को स्ंघकर, उसके नेत्र-तेज मे वह उलम जाता और मारी हुई मार की वेदना को वह सुम्बनो द्वारा मिटाया करता।

सृगा सहस्रार्जुन की रखेल नहीं थी, वह तो उसकी गुरु थी। जब राज्य का कार्य-भार उसने उठा लिया, तो सृगा उसकी राजगुित्थयों को भी सुलमाने लगी। श्रिभमानी श्रीर उच्छुङ्खल भानजे की राजनीति-दस्ता के मुल में कौन था, यह खोज निकालने में भद्रश्रेण्य को देर नहीं लगी। सृगा के भीतर सहस्रार्जुन के विष का उतार उसने पह-चाना, तो उसे उसने सुरस्तित स्थान दिलवा दिया श्रीर उसके साथ परिचय बढाने लगा। एक वर्ष के श्रन्दर ही उस राजनीति-विशारद ने सृगा को सहस्रार्जुन की श्रपरिणीता पटरानी, मित्र श्रीर महामन्त्री के रूप में स्वीकार कर लिया, श्रीर सृगा की एकनिष्ठ बुद्धि श्रीर महत्वा-कांचा को भानजे की उन्नित साधने के उपयोग में लेने लगा।

यह सब सहस्रार्जुन जानता था। उसे मृगा मे सम्पूर्ण विश्वास था। वह यह भी जानता था कि उसीके कारण उसका राज्यतन्त्र ब्यव-स्थित रूप से चल रहा था ध्रौर श्राज तक भी मृगा की एकनिष्ठता में उसे रंच-मात्र भी दोष नहीं दीखा था। पर श्राज उसका समूचा विश्वासे विचलित हो गया। इस भागव के प्यार में वशीभूत होकर उस स्त्री ने इतने वर्षों के उपरान्त उसे घोखा दे दिया।

उसकी करपना में राम श्रीर मृगा के विलास के चित्र खड़े हो गए। मृगा को देहान्त-दर्ग्ड देने का दृढ संकल्प करके, हाथ में दृढतापूर्वक खड़ग पकड़कर वह मृगा के श्रावास में गया।

मृगा श्रपने श्रावास मे श्रपना सूजा हुश्रा मुंह सहलाती हुई बैठी थी। युवावस्था में मृगा के स्वभाव में प्रचंड विलास की भूख था। तृष्णा से वह छटपटाया करती। उसके अधरो मे अछूट चुम्बनो की मोहिनी थी । उसकी निडर श्रांखों में घष्ट व्यवहार की श्राकांचा थी । ज्ञानियों के द्वारा सदा से निदित स्त्रीत्व का वह सत्य रूप थो। विषयी, भयंकर, सर्वभन्ती, प्रत्यत्त रात्तसी को भांति वह चित्त का हरण करती. वीर्य का हरण करती और सर्वस्व हर लेती। पर कुछ वर्षों से वे शक्तियां पराधीन हो चली थी। सहस्राजुंन की वह दासी थी। जंगली प्राणी जिस प्रकार किसी स्वामी के वश होकर उसकी सेवा करता है. ठीक वैसे ही वह सहस्रार्ज न की सेवा श्रीर सम्हाल किया करती। इसमें श्रपने श्रात्म-गौरव की मर्यादा उसने नहीं रखी थी। जब भी श्रावश्यकता पडती, उसके पास श्राकर्षक युवतियों को भेजने में भी उसे भिमक न होती । उसे राज्य, धन या प्रतिष्ठा की चिन्ता नहीं थी । जितने ग्रंशों में सहस्रार्जन का प्रभाव बढ सकता था, उतने ही अंशो मे वह सबको चाहती। कभी-कभी किसीकी चंचल मोहिनी मे वह भी विलास कर लिया करती। पर उसकी नस-नस की तृष्ति तो हैहयरान के अतुल प्राबल्य के बिना न हो पाती।

भागंव को देख पहले तो उसकी विलासाकांचा धघक उठी। ऐसा
मोहक युवक उसने कभी नहीं देखा था। पर पत्त-भर मोह के वश हो
कर भी उसे भागंव का न्यक्तित्व कुळ निराला, ग्रस्पृश्य श्रौर श्रप्राप्य ही
जान पड़ा। उसके शब्द सुनकर ही वह श्राजन्म शृहता ये उपर उठकर

विसी अपरिचित और उन्नत प्रदेश में विहरने लग जाती। वह मुख, वह गौरव, वह निर्भयता, वह तेजस्वी शरीर उसकी श्रांखो-श्राणे तैरा करते। पर इस प्यास में श्रविनय या वासना नहीं थी। कही भागव की मोहिनी वासना से अष्ट न हो जाय, ऐसा श्रपरिचित भय भी उसे लगा करता।

कभी-कभी उसे ऐसे विचार भी आया करते कि वह भागव और सहस्रार्ज न का सहचार साधकर, स्वयम् एक की गुरुभक्ति और दूसरे के प्रेम से अप्रत्याशित आकांचाएं क्यो न सिद्ध करे। पर पहले ही प्रयत्न मं वह धारणा मृग-जल सिद्ध हुई। वह तो एक रखेल स्त्री थी, उसे भला विवाह करने की साध क्यो होनी चाहिए ? उसे निश्चय हो गया कि मन मे यह साध संजोकर उससे मूर्खता ही हुई है। पर पल-भर की इस चाह ने उसे आत्म-निरीचण का पाठ पढ़ाया, वह क्या पटरानियो से कम पवित्र थी ? उसने कीन कम सेवा की थी, कीन कम ताद्दिस्य साधा था ?

सहस्रार्जुन के प्रति उसके मन में विरक्ति नहीं जागी थी। उसके क्रोध से स्वयम् बचना तथा श्रीरों को बचाना, यह तो उसकी प्रतिदिन की जीवनचर्या थी। उसे इस बात का भी निश्चय था कि श्रपना कोंध उत्तरने पर वह निश्चय ही उसके पास श्रायगा।

सहस्रार्जन को विद्वेष-भरा मुख लेकर द्रुतपग श्राते हुए देख मृगा उसे वश करने को तत्पर हो रही।

"वुलटा ' वेश्या ! राम के विचार में मग्न है  $^{9}$  उसके साथ किये हुए रंग-रागों को याद कर रही है  $^{9}$ "

"नहीं, मैं तो तुम्हारा विचार कर रही हूँ।" वह चौकी पर से उठ खडी हुई।

"भूठी । लंपट । मेरे शत्रु के अधीन होकर मेरा ही सर्वनाश करने को उद्यत हुई थी ? श्रीर श्रव तूने भगा भी दिया ?" सहस्रार्ज न ने उसकी चोटी पकड़कर उसे भूमि पर डाल दिया। सहस्रार्जुन की दृष्टि मृगा की दुर्निवार्य मोहिनी पर टिकने से स्वृत्या हों गई, श्रीर उसका क्रोध तिरोहित हो गया।

"तुम्हे छोडकर मैंने किसी की ठोकर भी खाई है ?" मृगा हँस पडी। "रेवा माता की सौगन्ध लेकर कहती है ?"

उत्तर मे मृगा हँस पड़ी। उस हास्य से वह परिचित था। वह उसमे श्रात्मविश्वास श्रीर उत्साह जगाया करता था।

"चक्रवर्ती! तुम कब बडे होश्रोगे १ तुम्हें कब समक श्रायगी? रेवा माता को क्या कहते हो—तुम्हारी सौगन्ध है मुक्ते। मेरा किया-कराया तुम भले ही विसार दो, पर इतना तो याद रहेगा ही न १ भागव श्रौर भगवती का ऐक्य तो तुमने श्रपने प्राणा को जोखिम मे डालकर परखा है। श्रौर भागव मुक्त-सी कुलटा के साथ श्रन्यथा व्यवहार रखेंगे? किसीसे कहोगे, तो श्रपनी हँसी कराश्रोगे।"

"सचमुच, मंरी सौगन्ध 9"

"तुम्हारी सीगन्ध । मेरा वश चले तो मै उसे श्रपने मोह में डाल लूं। पर वह पड़े तब न ! तुम्हारी इस बुढ़िया हो रही रखेल के मोह मे भला वह क्यों पड़ने लगा ?" मृगा खिलखिलाकर हँस पडी।

सहस्रार्जुन लिजत हो गया—"तो श्रम वह कहां चला गया है १११ | 'मैं क्या जानूं १ तुमने मुक्ते तो सौपा नहीं था।" सहस्रार्जुन की श्रीलें निर्मल हो गई।

श्रमले दिन सबेरे मृगा की शैया पर पडे-पडे, सहस्रार्ज न ने श्रिश्च-निद्धित श्रवस्था में श्रपना बायां हांथ फैला दिया। परिचित स्थल पर मृगा के केशो को उसने उंगिलियों में लेकर सहलाया। उसमें यह श्रात्म-विश्वास जाग उठा कि वह दुर्जेय सहस्रार्ज् न था।

मृगा को सपना श्राया। क्रोध में भरकर सहस्रार्जुन कह रहां था कि वह कुंबटा है। सामने खड़ें उप्र भागव कह रहे थे कि वह चक्रवर्ती की पटरानी है। दोनों व्यक्ति शस्त्र उठा रहे थे। दोनों के बीच घुटनों के बल बैठ वह दोनों से शान्त होने की प्रार्थना कर रही थी। दोनों के क्ष्य टकराए। सहस्रार्जं न ने चोटी पकडकर उसे खींचा। उसकी धाँख खुल गेर्द्र्। पास ही उसने सहस्रार्जं न को खुर्राटे भरते देखा "श्रनजाने ही उसका हृदय चन्द्रतीर्थं गया—भागंव की खोज मे।

### : २:

दूसरे ही दिन सहस्रार्जं न ने ग्रत्याचार करना श्रारम्भ कर दिया। वह श्रीर उसके चुने हुए योद्धा ल्ट्-मार करते, श्रत्याचार ढाते हुए चारो श्रोर धूम गए। जहां-जहां भी भृगुश्रो की बस्ती थी, उसे जला कर भस्म कर दिया। जहां-जहां यादव बसते थे, वहां भद्रश्रेण्य के श्राद-मियो की खोज की जाती, श्रीर यों गांव-के-गांव उजाड दिये गए।

सहस्राज्<sup>5</sup>न मृगा, तालबाहु और मृकुगड पर दृष्टि रखा करता। बाहर से वह कुछ भी पता न लगने देता, पर उन तीनो पर उसे गहरा श्रविश्वास हो गया था। वे तीनो भी बडी ही सावधानी से हुस अत्या-चार की विनाशकता को कम करने के प्रयत्न किया करते।

बीस दिन के उपरान्त मृगा को संवाद मिला कि जिस नाव में भागंव उस रात यहाँ से चले थे, वह नाव चन्द्रतीर्थ से कुछ आगे जाकर डूब गई थी। श्रीर भागंव तथा एक मल्लाह तेर कर चन्द्रतीर्थ की श्रोर आपने के बदले सामने के तीर की श्रोर जा रहे थे।

मृगा यह सुनकर अचेत हो गई। कोई भी मानव उस तीर पर जीवित नहीं पहुँच पाया था। वहां भयंकर मगरो का वास था। उनसे बचकर कोई जीते-जी उस किनारे पर जा उतरे, यह सम्भव ही नहीं था। उस किनारे से ही अघोरी-बन आरम्भ होता था, और जो कोई भी मानव वहां पैर रखता, उसे अघोरी कच्चा-का-कच्चा ही खा जाया करते थे।

ग्रीर यह भी सौभाग्य ही था कि सहस्रार्जुन तब माहिष्मती में नहीं था, ग्रतएव मृगा किस कारण श्रचेत हुई, इस सम्बन्ध में किसी को कोई सन्दंह नहीं हुश्रा। भृकुण्ड श्रीर तालबाहु विश्वास झोडकर बैंठ रहे। तीनों में से किसी को भी यह प्रतीत न हुआ कि गुरुदेव के मरण से कोई कल्याण हो सकेगा।

छः महीने बीत गए, मृगा श्रपने हृदय की व्यथा को जैसे-तैसे दबा कर बैठी रही। सहस्रार्जुन का उन्माद भी कम हो चला था। चक्रवर्ती ने तालबाहु को भागव का पता लगाने की श्राज्ञा दी। तालबाहु जो कुछ जानता था उसे छिपाकर भागव को खोजने के दिखावटी प्रयत्न करने लगा, श्रीर श्रन्त में चक्रवर्ती को जता भी दिया कि भागव को खोजने के सारे प्रयत्न विफल हुए है। सहस्रार्जुन ने श्रन्य व्यक्तियों को भी भागव का पता लगाने भेजा, पर वे भी सफल नहीं हो सके।

प्रतीप यादवो और उनके कुटुम्बो को लेकर उत्तर के जंगलो में डटा हुआ था। श्रानर्त-नगर में विशाखा बैटी हुई थी। मही नदी के तट पर भद्रश्रेयय, लोमा, विमद और निर्वासित भृगु छिपकर बैटे थे। श्रीर भृगुजन भी श्रनेक वेशो में रामका पता लगाने के लिए भटका करते थे।

सहस्रार्जं न का विनाशक उन्माद ज्यो-ज्यो कम होने लगा, त्यो-त्यों मृगा की श्रोर भी वह कम श्रविश्वास जताने लगा। पर मृगा जो थी, वह नहीं हो सकी। सहस्रार्जं न के श्रविश्वास से उसका मन छोटा हो गया। कहीं राजा को सन्देह न हो जाय, इस विचार से भृकुरह भी उसके साथ मन खोलकर बात नहीं करता था। पहले वह जो सत्ता भोगा करती थी, वह श्रव नाम मात्र को रह गई थी, क्योंकि श्रव बहुत कुछ काम राजा स्वयम् ही कर लिया करते थे। वह जानती थी कि उसके निकट उसके दो हो उपयोग थे, भागंव के श्रविरिक्त श्रन्य विषयों में सहस्तार्जं न को उसके निस्प्रह परामर्श की श्रावश्यकता रहा करती थी; श्रौर उसकी प्रेरणा के बिना उसमे श्रात्म-श्रद्धा नही जाग पाती थी।

मृगा का हृद्य भीतर-हों-भोतर रोया करता। भार्गव श्रघोरी बन में जाकर मर गए होंगे, यह बात वह किसी भी प्रकार भूल नहीं पाती थी। इस सम्बन्ध में भृकुण्ड तो एक शब्द भी नहीं कहते। तालबाहु श्रीर हैहयों के बीच तो यह मान्यता श्रचलित थी कि गुरुदेव श्रभी जीवित हैं। पे वह मान्यता उसके गले नहीं उतर पाती थी। सोते-जागते उसे एक ही विचार श्राया करता था—उसे उबारने के लिए गुरुदेव श्राये थे, पर उसीने उन्हें मर जाने दिया। बहुत बार श्राधी रात तक वह जागती पडी रह जाती श्रीर श्रांसू चौसठ धारा बहुते रहते।

वह जानती थी कि सहस्रार्ज न अब बहुत-सी बातें उसमे छिपा जाया करता है। वह एक नया ही सैन्य तैयार कर रहा था। उसका सेनापित तुं डिकेरा जाति का राजकुमार रुरु था। उस सैन्य के नायक सहस्रार्ज न के अंग-रचक बनकर रहा करते थे। इस व्यवस्था के दो उद्देश्य थे—एक तो तालबाहु और हैहयो पर नियंत्रण रखने का, और दूसरा प्रतीप के यादवो के विरुद्ध आक्रमण करने का—यही मृगा की मान्यता थी। तालबाहु लोकप्रिय और प्रतिष्ठित व्यक्ति था। उसके काका और भाई हैहय महारथियों में अग्रगण्य थे। सहस्रार्ज न के इस नये व्यवहार से वे सब बहुत असंतुष्ट हो मए थे।

तालबाहु बड़ी गहरी समक्त का श्रादमी था। हैहय साम्राज्य को बनाये रखने मे ही उसकी तथा उसके कुल श्रीर जाति की विजय थी। सहस्रार्जुन चाहे जैसा भी था, पर वह एक साम्राज्य का स्वामी श्रीर हैहय-संघ का शिरोमणि था, यह बात वह भूल नहीं पाता था। वह उसे श्रीर उसके कुल को छोड़ नहीं सकता है, यह बात भी वह श्रच्छी तरह जानता था। तालबाहु को गुरुदेव का जाना नहीं रुचा। इस बात मे उसका विश्वास नहीं था कि वे मर गए है। सहस्रार्जुन ने जो रुरु को सेनापित बना दिया था, यह भी उसे नहीं रुचा, पर खुपचाप वह हैहय जाति संघ का भार श्रपने ऊपर उठाये रहा। मृगा यह समस्तती थी, पर इस विषय में वह श्रीर सहस्रार्जुन सुले मन से बात नहीं कर पाते थे।

एक दिन सहस्राजु न बाहर गया हुआ था और वह ऋपने निस्य के नियम के श्रनुसार पश्चपति के स्थानक पर दर्शन करने गई। वह जब बौट रही थी तो भृकुण्ड के दूसरे पुत्र दबीचि ने उसे आश्रम में श्राने के लिए श्रामंत्रित किया। इः महीने हो गए, वह भृकुण्ड से अकेले मे नहीं मिली थी, इसीसे इस निमन्त्रण को पाकर वह श्राश्चर्य मे पड गई।

दधीचि मार्कग्रहेय गम्भीर और स्वाभिमानी पुरुष था। उसके और उसके िता के बीच कुछ अनबन-सी चला करती थी, सो सभी लोग जानते थे। उसे अपने बाप का रीति-व्यवहार रुचिकर नहीं था, यह भी सारा जगत् जानता था। भागव के आने पर विमद से उसने बहुत कुछ सीखा था, और वह भागव का परम भक्त बन गया था। भृकुग्रह ने दधीचि को ही रानी को खुला लाने भेजा था, इससे मृगा का अचरज और भी बढ़ गया।

गुरु मृकुराड मृग-चर्म के बिछ्गीने पर थर-थर कॉंपते-से पडे थे। उन्हें ज्वर श्रा गया था।

"मैं मर रहा हूं,' शृकुण्ड ने मृगा से कहा—"मारो—मार डालो— जिसका जी चाहे वही गुरु शृकुण्ड को मार डालो !'' वे बुदबुदाए। "क्या बात है, गुरुजी ?"

दधीचि द्वार के पास जाकर खडा हो गया।

"मेरे पास सरक आ!" भृकुण्ड ने कहा, और मृगा एकदम पास आ गई।

''ऐसी क्या बात है ?"

भृकुण्ड ऐसे काँप उठा जैसे ठग्ड चढ़ आई हो और चारों ओर भय-पूर्वक देखकर धीमे स्वर मे कहा—"भगवती और आचार्य विमद यहाँ आये हैं, मारो—मार डालो इस गुरु को—"

"कहते क्या हो ? वे कहाँ है ?"

"सवेरे तडके ही दधीचि उन्हें लिवा लाया है। वह भी मेरा वैरी हो बैठा है। कहता है कि मृगारानी को बुलवा दो, नहीं तो मार डालूंगा। सब मुक्ते ही मारने को तैयार होते हैं।"

वृद्ध के इस मरने के ढर पर मृगा को किचित् हँसी श्रा गई।

"धबराते क्यो हो, तुम्हे कोई नहीं मारेगा।"

यह मेरा लडका भी उनका दास बन बैटा है," गुरु ने कहा। "पशुपति! देव!" फिर गुरु ने स्वर को एकदम धीमा कर दिया, "उन्हें कल तुम्हारे पास भिजवा दूं?"

"श्राधी रात गये मैं स्वयम् ही यहां श्राऊंगी।"

"बाप रे बाप ।" बूढे ने कहा।

"तुम यही सीये रहना, मै बाहर की श्रमराइयो मे मिलूंगी। दधीचि होगा तो चलेगा।"

"श्रो पशुपति !" गुरु ने निःश्वास छोडा श्रौर वे रोने-रोने को हो श्राए, "गुरुदेव जब से श्राये हैं तब से तो श्रापदा-पर-श्रापदा श्राये ही जाती है।"

# : ३ :

गढ में मृगा के श्रपने श्रादमी थे। वहाँ से बाहर जाने के जितने मार्ग वह जानती थी, उतने दूसरा कोई नहीं जानता था। श्रीर गुप्त रूप से गढ़ के बाहर जाने का उसे सदा से श्रभ्यास रहा है। इसीसे रात को श्रमराई में वह ठीक समय पर श्रा पहुँची।

दो व्यक्ति माड की श्रोट से सामने श्राये। पुरुष वेश में भी उसने भगवती के उस सुडौल स्वरूप को पहचान लिया।

"भगवती !" वह बोली श्रौर उसे गुरुदेव का स्मरण ही श्राया। इतने दिनों से जो चिन्ता मन में सतत जागृत थी, वह उम्र हो उठी श्रौर वह रो पडी।

भगवती श्रीर विमद कुछ देर चुप खड़े रहे। मृगा जब स्वस्थ ही गई तब उसने कहा—"भगवती! श्राप यहाँ कैसे चली श्राईं। यहाँ तो परिस्थिति बड़ी भयंकर हो गई है।"

"चाहे जो हो, मुक्ते उसकी क्या चिन्ता है ?" सुदृढ़ स्वर मे भगवती

ने कहा, "पर गुरुदेव का क्या हुआ है ? या तो उन्हें खोज निक्रालूं, या फिर जहाँ वे गये हैं वही मैं भी चली जाऊँ।"

मृगा को इस स्त्री की निश्चल भक्ति पर ईंग्यों हो त्राई। किसी के भी प्रति ऐसी भक्ति करने का लाभ पशुपति ने उसे दिया ही नहीं था।

"पर तुम यहाँ पकडी जाश्रोगी तो तुम्हारा न जाने क्या हो ?"

"गुरुदेव न मिले तो मेरा मरना जीना समान ही है। श्रजु<sup>र</sup>न मेरा क्या कर लेगा <sup>१</sup> मैं उसे मारकर ही मरू<sup>र</sup>गी।"

"उसे मारोगी ?"

"हाँ, उसने मेर जीवन को जलाकर भस्म कर दिया है। वह मेरा हरण कर मुक्ते आर्यावर्त से ले आया। यहाँ आकर गुरुदेव के पीछे पडा। वह मुक्ते अपनी लालसा का ग्रास बनाया चाहता है। मैने भी अपना अन्तिम निर्णय कर लिया है।"

"तो तुम क्या चाहती हो 9"

"आज एक वर्ष हो आया, गुरुदेव की खोज करवा रही हूँ, पर सफल नहीं हो सकी हूँ। थककर अन्त मे मै ही उनकी खोज में निकल पड़ी हूँ। उन्हे खोज निकालने का काम तुम्हारा भी है; तुम उनकी शिष्या हो।"

भाग व पत्नी भगवती उसे शिष्या कहकर धर्म का सम्बन्ध बॉघ रही है, यह देखकर एक श्रपिरिचित हर्ष से मृगा का हृद्य भर श्राया। वह कुलटा नहीं थी, भागव की शिष्या थी।

"पर मुक्तसे क्या होना है ? मै तो बन्दिनी के समान हूँ। सह-स्राजुंन का मुक्त पर विश्वास नहीं रहा।"

"तुम सहायता नहीं करोगी तो मुक्ते सहस्राजुंन के पास ही जाना पड़ेगा।"

"पर वह तो तुम्हे खा जायगा।"

"नहीं, वह स्वयम् ही ग्रास हो जायगा । मेरी लालसा उससे नहीं

छूट सेकर्ता है। उस लालसा की तृप्ति करने को जब वह उद्यत होगा तो जलकर भरेम हो जायगा," भगवती लोमहर्षिणी ने एक निश्चय के साथ कहा।

"भगवती! भगवती! मेरा रहा-सहा सुख भी ले लिया चाहती हो <sup>9</sup>"

"मेरा सुख तो उसने छोन ही खिया है। गुरुदेव की पत्नी होने के नाते श्रव मेरे खिए मर जाना ही शेष रहा है।"

मृगा श्रव स्वस्थ हो गई। उसने हाथ जोडे—"भगवती! भगवती! जाने दो यह बात, मै श्रापकी सम्पूर्ण सहायता कहूँगी।"

"पशुपति की शपथ है तुम्हे---''

"पशुपित की शपथ है--गुरुदेव की शपथ है मुक्ते! मै उनमे श्रौर पशुपित मे श्रन्तर नहीं देखती।" कहकर खुगा ने हाथ जोड लिए।

''तो बताओ गुरुदेव कहाँ है ?"

"सच बता दूं, भगवती १" श्रौर मृगा का स्वर टूटने-सा लगा, "गुरुदेव की श्राशा त्यागे बिना निस्तार नहीं है। तुम्हारे जाने के उपरांत मैंने उन्हें तलघर से मुक्त करवाया श्रौर सबके सामने वे पशुपित के स्थानक पर चले गए। मैंने जो ब्यवस्था कर रखी थी, उसके श्रनुसार एक नाव में बैठकर वे चन्द्रतीर्थ जाने को निकल पडे।"

"गुरुदेव भाग गए ?"

''नहीं, चंक्रवर्ती का रोष उतरने तक मैने उनसे चंद्रतोर्थ जाकर रहने की विनती की थी।''

"तो फिर वे कहाँ है ?" श्रधीरतापूर्वक भगवती ने पूछा।

"वे वहाँ नहीं पहुँचे । मैने बहुत खोज करवा ली है," गद्गद् कंठ से मगा ने कहा ।

"वहां तो मैने भी उनकी खोज करवाई थी। तब फिर वे कहाँ गये ?" मृगा रो पढ़ी। भागेंव की मृत्यु की बात उसकी जिह्वा पर न आ सकी। भगवती ने ग्रॉल में मलक ग्राया श्रश्नु बिन्दु पोछ लिया मि जो हो वह स्पष्ट कह डालो, मैं वज्र का कलेगा किये बैठी हूँ।"

"वे नहीं रहे," मृगा ने सिसकते हुए कहा। "बचे हुए मल्लाहो से मुक्ते सारी बात का पता लगा है।"

"वे कहाँ है ?"

"मैने उन्हे मरवा दिया। मैं सारी बात जानती हूँ।"

"क्या है ? कह दो।"

"मल्लाहों ने बताया था कि चन्द्रतीर्थ पहुँचने से पहले ही एक मल्लाह ने नाव में छेद करके नाव को डुवा दिया। गुरुदेव का पता नहीं था कि वह अघोरी-वन का किनारा कैसा है। अन्य मल्लाह तो तैर कर चन्द्रतीर्थ की ओर के किनारे पर निकल आए। गुरुदेव सामने के किनारे की आर गये।" और मृगारानो का स्वर रुंध गया।

""फिर क्या हुआ १" श्रोठ-पर-श्रोठ दबाकर स्वस्थ स्वर में भगवती ने पूछा।

"वे मल्लाह जब इस किनारे पर श्राये, तो सामने श्रघोरी-बन के तट पर श्रघोरियों की भयंकर किलकारियाँ सुनाई पडीं। उन्हें लगा कि गुरुदेव श्रघोरियों के हाथ पड गए।"

"फिर !" भगवती का हृदय स्थिर हो गया।

"फिर—फिर तो डड्डनाथ श्रघोरी ही जानता है।"

सब कांप उठे। उस भयंकर पिशाच का नाम सुनकर ही श्रन्छे-श्रन्छे श्रातताइयों के छक्के छूट जाते थे। तीनों के हृद्य में ऐसा श्रातंक व्याप गया, मानो श्रांखों श्रागे की धरती फट गई हो।

"जो पिशाच मनुष्य के रक्त पर जीता है वही ?"

"हां, जो पवन-पावडी पर उड़ता है, श्मशान-श्मशान भटकता फिरता है, मनुष्य के रक्त मे ही जो बिजसता है—"

वीर विमद सिसकने लगा। दोनों स्त्रियों के श्वास रुंध रहे थे, वे जुपचाप श्रांसू टपका रही थीं। ेशगवती लोमहर्षिणी का जो हृद्य बुक्तता जा रहा था, वह प्रदीप्त हो उठा। भागव मर सकते हैं उसे छोडकर ? नही—नहीं— । उस के अन्तर मे जैसे प्रतिष्विन हुई । श्रंधकार प्रकाशमय हो उठा । उसकी आंस्-भरी आँखो के सामने भागव खडे थे—हाथ मे परशु लेकर, उसके विजयी हास्य का आलिगन करते से । उसके आंसू सुख गए ।

मृगा के श्रांस् भी सूख गए। भाग व की भक्ति ने इन दोनों क्षियों के बीच एक श्राश्चर्यजनक सम्बन्ध स्थापित कर दिया था, श्रतएव भगवती की श्रद्धा की जो ने मृगारानी को भी छू दिया। उसे श्रपनी करपना में गुरुदेव का वह प्रचर्ड श्रीर सुरेख शरीर, उनके वे भभकते नयन, उनका वह स्वस्थ श्रीर तेजोराशि-सा मुख दिखाई पडा। मानो वसन्त की वायु वह चली हो, ऐसे उसके हृदय में श्राशा नवपल्खवित हो उठी।

"कैसे जाना <sup>१</sup>" उसने प्रका ।

"मै जानती हूँ। वे कहा करते थे। बालपन से ही उन्हें न तो श्रान्न ही जला सकी थी श्रोर न पानी ही हुवा सका था। शस्त्रों से वे कभी घायल नहीं हो सके थे। वे तो मनुष्यों के द्वेष को पचाये बैठे हैं!" मानो स्वप्न में बोल रही हों, ऐसे भगवती बोलीं। वे श्रांखें फाडकर श्रंघकार में कुछ देख रही थी।

"मेरा हृदय मानता ही नहीं है," कहकर मृगा फिर से रो पडी। एक ब्याकुल निःशब्दता चारों श्रोर ब्याप गई। मृगा का रुदन भी थम गया। रात्रि के सन्नाटे मे माडो की घटा मे होती हुई सरसराहट मे उन्हें किसी के पैरो की श्राहट सुनाई पड़ी। श्रंथकार मे श्रोडा, गहरा, हरा प्रकाश ब्याप गया।

उस गहरे हरे वतु ल में चलत् गिरिराज के समान गौरव-भरे भागव परशु लिये श्राये—खडे रहे—श्रदृष्ट हो गए। उनकी श्रांखें एकाग्र थी श्रीर भभक से भरी थी-ऐसी स्मित-भरी श्रीर उद्दीपक जैसे शिक्सी को नहीं थी। उन श्रांखों ने उन तीनों के हृदय को पागल बना दिया।

विमद ने साष्टांग दण्डवत् प्रणाम किया। सृगा मूर्छित हो गई। भगवती के हृद्यं मे एक ज्वार-सा उठ श्राया, श्रौर उनके कएठ से एक श्राकुल शब्द फूटा—"राम!"

कुछ ही दूर छिपकर खडे गुरु मुकुगड भूमि मे सिर डालकर मंत्र-पाठ कर रहे थे, सिर उठाकर देखने का उनमे साहस नही था।

फिर श्रंधकार ब्याप गया—''भार्गव जीवित है, मैने कहा नहीं था १'' हर्षपूर्वक भगवती बील उठीं।

"हां," मृगा ने कहा। उसका हृदय भी उल्लास के गीत गा रहा था। "श्रव हमें क्या करना होगा ?" विमद ने पहली बार मुंह खोला। "भाग व कहाँ होगे ?"

"सो तो डड्ड्नाथ श्रघोरी ही जाने," मृगारानी ने कहा। "वे कहां मिल सकते हैं ?"

"किसी ने भी कभी उसे देखा नहीं है। कहते हैं कि स्थानक के पास ही माहिष्मती के रमशान में प्रत्येक अमावस्या को शव पर बैठकर वह आता है।"

"कैसे जाना ?"

"फूटी हुई खोपडी और रक्त-चूसा हुआ शव दूसरे दिन वहां पड़ा मिलता है, यही उसकी पहचान है।"

"पर वह रहता कहां है <sup>9</sup>"

"सो तो पशुपंति ही जाने । रमशानो में, माडो पर, खराडहरों मे, जहां भी भर्यकर श्रष्टहास सुनाई पडे, वहीं—उसके सम्बन्ध मे यही लोकोक्ति प्रचलित है। पर उसका निवास श्रघोरी-बन में है।"

"वहां कोई मुक्ते नहीं ले जा सकता है ?" भगवती-ने पूछा।

"वंहां जानेवाला भ्राज तक न तो कोई देखा ही गया है श्रीर न सुना गया है। पर गुरु भृकुण्ड विशेष रूप सें जानते होगे।" कुछ ही दूर भाड के पत्तो पर काँपते बैठे गुरु को विमद जैसे-तैंसे लिवा लाया । बहुत अनुनय-विनय करने पर कांपते श्रोठो से उन्होंने उत्तर दियों—

"गुरुदेव श्रघोर-वन मे श्रभी भी जीवित होंगे, यह बात तो मेरा मन नहीं मानता।"

"पर मेरा मन कहता है," भगवती ने कहा—"मुक्ते श्रघोर-बन का रास्ता बताइए। कहां से जाना होगा ?"

"वह तो सभी जानते हैं। सबेरे नर्मदा के किनारे श्राप खडी होंगी तो सामने ही पर्वत दिखाई पडेगा। उसीकी तलहटी में श्रघोर-बन है। नदी की राह वहां जाना सम्भव नहीं है, क्योंकि एक सहस्र मगर उसकी रचा करते हैं। स्थल-मार्ग श्राज नक किसी को नहीं मिला, एक लाख पिशाच उसकी रचा करते हैं।" श्रीर गुरु किर से मंत्रों का पाठ करने लगे। श्रघोरी डड्डनाथ का नाम सुनकर ही वे भागते थे। एक बार कृष्ण्एच की एकम को उन्होंने रक्त चूसा हुआ शव देख लिया था, तो डड्डनाथ के पराक्रम उनकी श्रांखो-श्रागे प्रस्थच हो उठे थे, श्रीर उस समय उन्हें इक्कीस दिन का ज्वर श्राया था। उस दिन से डड्डनाथ का नाम सुनकर ही वे श्रपने कान बन्द कर लिया करते।

"वहां हागा मेरा राम ?" लोमा ने घबडाकर पूछा।

''होगे तो फिर वही होगे," मृगा ने कहा।

"वहां नहीं हो सकते, होते तो कुछ तो संदेशा भेजते हो," मृकुण्ड ने कहा ।

"होने ही चाहिएं। जंगल की राह जाने का क्या कोई रास्ता नहीं है ? डड़नाथ कैसे स्राते हैं ?"

"नदी के पानी पर चलकर । कुछ मछुए कहा करते हैं कि उन्होंने डडुनाथ को आते देखा है।"

"तो मुक्ते डडूनाथ अघोरी को खोज निकालना होगा।"

"भगवती," मृकुराड ने हाथ जोडकर कहा, "यह पागलपन छोड

दो। किसी ने आज तक उसे देखा नहीं है, श्रीर किसी ने देखा भी हरे -तो वह जीवित लौटकर नहीं श्राया।"

"मुक्ते ही कीन लौटकर म्राना है ? जो मेरा राम जी बेर्ज होगा तो मिल ही जायगा। म्रीर यदि उसका रुधिर डड्डनाथ की नसो मे जा पहुँचा होगा, तो मेरा रुधिर भी उसी मे जाकर मिल जाय, बस इतना ही मै चाहती हूँ।"

#### : 8 :

डड्डनाथ श्रघोरी की खोज मे जाने का भगवती का संकल्प श्रचल था। शस्त्र-विद्या का सागर श्राचार्य विमद तो हिम्मत हार गया था। पर मृगा ने श्रावश्यक सहायता करना श्रारम्भ कर दिया। उसने श्रपना विश्वस्त श्रादमी चन्द्रतीर्थ भिजवाया, पर कोई विशेष जानकारी न मिल सकी। एक ही बृद्ध मल्लाह ने एक बार श्रपनी नाव पर से श्रघोर-त्रन के किनारे दो श्वेत श्रघोरियों को देखा था, ऐसी एक कपोज-कथा सुनने में श्राई। पर इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता था।

भगवती श्रीर विमद भिखारी के स्वांग में दो-एक दिन मृकुएड के श्राश्रम में रहे। पर इससे गुरु को बडी घबडाहट हुई। तब मृगा ने गांव के छोर पर, किसी एक छोटे-से घर में उनके रहने की ज्यवस्था करवा दी।

गुरु भृकुराड की एक बात तो अवश्य ही कुछ तथ्यपूर्ण थी। प्रत्येक कृष्णा एकम को सवेरे पशुपति के स्थानक के सामने के रमशान में, एक चबूतरे पर एक नई खोपड़ी का उपहार मिला करता, पर पास ही किसी मनुष्य का बिना सिर का घड भी पता हुआ मिलता। यही एक मात्र चिह्न थे जिनसे जाना जाता था कि डडुनाथ अघोरी अमावस्या की रात को पशुपति के सम्मुख खोपड़ी की बिल चढ़ा गए हैं।

दृद्तापूर्वक भगवती श्रपने संकल्प को पूरा करने का प्रयत्न करने लगीं। द्वीचि के द्वारा सृगारानी ने तांत्रिक विद्या के निष्णातों से उसका परि- विद्या, और भगवती ने भूतनाथ की आराधना करने के प्रयोग सीखना आरम्भ कर दिया। सोलह बरस के स्त्रैण लगने वाले इस शिष्य की हिम्मत देखकर तांत्रिक लोग चिकत हो गए। उन्हें किंचित् संशय भी हुआ कि कदाचित् वह स्त्री हो। उनके ली में यह भी आया कि यह चंडिका के सम्मुख बिल देने योग्य है। पर यह शिष्य सशस्त्र घूमा करता था और गुरु मुकुण्ड तथा मृगारानी का वह रचित व्यक्ति था, इसलिए अन्य विचार छोडकर तांत्रिकगण भगवती को तंत्र विद्या सिखाने लगे; और सीखने के लिए उत्सुक और उतावला ऐसा शिष्य उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था।

सुकुमारदेही भगवती मध्यरात्रि मे, कॉपती काया और किटिकिटाते दाँतों से पुरुष वेष में रमशान को जातीं वहां जलते शवों की खोपडी की पूजा, चिता की राख का अर्चन आदि अघोर तंत्र की प्रारम्भिक शिचा वे जेने जगीं।

श्राचार्य विमद की हिम्मत तो जैसी थी वैसी ही बनी रही। डडूनाथ श्रघोरी को कैसे रिकाया जा सकता है, और भागंव को कैसे जीवित
लौटाकर लाया जा सकता था, इस सम्बन्ध में वह बहुत ही संदिग्ध
था। उसकी मान्यता थी कि ये श्रधम प्रयोग श्रवित्र हैं, श्रौर श्रथकंण
श्राचार्य के लिए श्रशोभन हैं, तथा श्रायंत्व को श्रष्ट करने वाले हैं।
श्रौर न उसका मन यह मान लेने को तैयार था कि भागंव श्रभी जीवित
हैं। इसीसे यह सब प्रक्रिया छोड देने के लिए उसने भगवती से बहुतकुछ श्रजुन्य-विनय किया, पर भगवती टस-से-मस न हुईं। प्रतिदिन
रात को जब भगवती रमशान में जाती, तो कुछ दूर तक वह उनके
साथ जाता श्रौर फिर वहीं बैठकर उनके लौटने की प्रतीका करता।
मार्गव की परनी को वह श्रकेली छोड रहा है, यह विचार तक उसके
मन में नहीं श्राया, क्योंकि मध्यराश्रि में रमशान में जाना उसने तो
स्पष्ट रूप से श्रक्वीकार कर दिया था।

भगवती तो पागल हो गई थीं। वे तो सवेरे जब से उठतीं, तबसे

एकाम दृष्टि किये 'राम' 'राम' ही की रट लगाये रहतीं। मानो खुल्लीस्रॉलो के सामने भागव उन्हें दिखाई पडते हैं, ऐसा उन्हें चाला-सा हो
गया था। कभी-कभी तो विमद को लगता कि भगवती को चित्त-भ्रम
सा होता जा रहा है। भगवती सदा भागव के सान्निध्य में ही रहा करतीं।
प्रत्येक श्वास में उनका मन भागव का नाम रटा करता। उनकी आलोस्रागे भागव उन्हें दीला करते। जब वे रात को श्मशान में जाती, तो
भागव का तेजस्वी दर्शन उन्हें श्रागे-श्रागे लिये जाता। जब वे कोई
भयानक किया करती हुई घबडा उठती, तो भागव पास लडे रहकर उन्हें
शक्तिदान करते। इस प्रकार धीरे-धीरे भागव का साचात्कार होता चला
गया, श्रौर भयानक कियाश्रों का भय जाता रहा।

विमद इस परिवर्तन को देखकर घवडा गया। रात होते ही भग-वती बेभान सी हो जाती। कमर पर चक्र बॉधकर, एक श्रोर खड्ग खटकाकर हाथ में छोटी-सी फरसी जिये, मानो वे भागव के साथ ही जा रही हो, ऐसा विमद को भी श्राभास-सा होने जगा। उन्हें रोकने की शक्ति किसी में भी नहीं थी।

श्रमावस्या श्राने पर भगवती ने डड्डनाथ श्रघोरी के दर्शन करने जाने का श्रपना मन्तव्य प्रकट किया। गुरु भृकुण्ड ने उन्हें बहुत कुछ सम-स्नाया, पर उनका निश्चय टल न सका। विमद ने साथ जाना श्रस्वीकार कर दिया।

रात होने पर, पशुपित के स्थानक से थोड़ी दूर पर जो शमशान था, उसके चबूतरे के पास के एक साड़ पर चढ़कर भगवती बैंठ गईं। धीरे-धीरे बहती रेवा की श्यामल तरंगों में तारों के प्रतिबिम्ब जुगनुष्रों से चमककर रात के श्रंघकार को कुछ हलका कर रहे थे। सहस्रार्ज न का गढ़ ऊंचे श्रधर में काले बादल-सा सूम रहा था। दूर पर स्थानक के खम्मे श्रन्धकार में गम्भीर रूप धारण कर रहे थे। रेवा के जल का स्वर भी भयोत्पादक प्रतीत हो रहा था। भगवती की घबडाहट का पार नहीं था। वे साड़ पर से गिर न पड़े, इसलिए, साड़ की डाल के साथ

े उन्होंने श्रपनी कमर को बॉघ लिया। माड के पत्ते किचित् हिलते कि वे कांप उठती।

थोडी ही देर मे रेवा के जल की सतह पर से खप-लप की ध्विन सुनाई पड़ी। तारों के हलके प्रकाश में कोई तैरकर आता हुआ दिखाई पड़ा। तैरने वाला किनारे पर आया और एक चौमुँहा जानवर पानी में से निकलकर स्थानक की श्रोर दौड़ गया। भगवती का गात्र शीतल हो गया।

वह जानवर स्थानक के सामने धूमकर फिर लौट श्राया श्रीर चबूतरे पर चडकर खडा हो गया। भगवती का श्वास निर्तात रुद्ध हो गया।

वह जानवर नहीं था, पर एक विशाल छाती वाला, छोटे कद का मनुष्य था। लम्बे बालो श्रौर दाढी में उसका मुँह सम्पूर्ण रूप से ढक गया था। उसके हाथ में जो खोपड़ी थी उसे चबूतरे पर रखकर, तीन बार सूमि पर लेटकर उसने नमस्कार किया।

एकाएक वह व्यक्ति चारो श्रोर देखने श्रोर स्ंघने लगा। उसे कुछ सन्देह-सा हुशा। भगवतो जहाँ माड मे घुसी बैठी थी, उसी श्रोर उसने दृष्टि डाली। उसने भयानक श्रद्धहास किया—"हा-हा-हा-हा।" वह फिर चौपदा हो गया, श्रोर चपलतापूर्वक चबूतरे पर से कृदकर वह जानवर की भांति मपटकर किनारा लाँघ गया श्रोर पानी मे कृद पडा। मपटते हुए वह तैरकर उस पार जा रहा था। श्रद्धहास की ध्वनि भगवती के कानो मे श्रमी भी सुनाई पड रही थी। जैसे-वैसे श्रपनी चीखने-चिल्लाने की वृत्ति पर नियंत्रस् कर वे सारी रात माड पर बैठी रहीं। सवेरा होने पर जब लोग नदी पर नहाने को श्राने लगे तो वे माड पर से उत्तरकर स्थानक पर चली गईं। वहां श्वेत रहें की पोनी-पा विमद सम्बा पकडे बैठा था। थोडी ही दूर पर एक बिना सिर का धड पड़ा हुशा था।

''भगवती, तुम श्रभी जीवित हो ?''

"क्या बात है ?"

"मुक्ते तो श्रग्निदेव ने बचा लिया। मैं खम्बे के पास तुम्हारी राह देखते हुए बैठा था कि एक विशाल सियार श्राया,। उसके सिर श्रौर मुंह पर लम्बे-लम्बे बाल थे। वह उस व्यक्ति के गले मे नख मार कर उसका रक्त पी गया। श्रनन्तर उसने नख से उसका सिर श्रलग कर दिया, श्रौर खोपडी पर की चमडी हटाकर वह खोपडी लिये चला गया। वह पडा है घड !" विमद का श्रंग-प्रत्यंग कांप रहा था। लोमा भी घब-डाई-सी उस घड़ की श्रोर देख रही थी।

"विमद !" उसने भर्राए हुए स्वर में कहा—"वह जानवर नहीं था, डडुनाथ अघोरी थे। उन्होंने वह खोपड़ी वहां लाकर पशुपित को अपित की थी।

भगवती की श्रॉलों में श्रंधेरा छा गया। विमद का हाथ पकडकर उन्होंने श्रपने को गिरने से बचाया।

# : 4:

दडुनाथ श्रघोरी की प्रसन्न करने का भगवती का संकल्प श्रहित था। श्रमली श्रमावस्था की रात को नर्मदा के उस तीर पर स्थानक के ठीक सामने के काड पर भगवती, विमद श्रीर तीन श्रमु जाकर छुस बैठे। भगवती के हठ को मानकर ये चारों व्यक्ति उनके साथ श्राये थे। पर उनमें से एक का भी चित्त ठिकाने नहीं था, किन्तु वे स्वयम् स्वस्थ थीं। गुरु दहुनाथ से मिलने, उन्हे प्रसन्न करने श्रीर भागव का पता सम्मने के लिए वे.एकाश्रचित्त हो गई थीं।

काड पर चढ़ने से पहले उन्होंने अपनी सीखी हुई विद्या का उप-योग किया था। किनारे की रेती पर उन्होंने सिंदूर का अवोर चक्र बनाया, बीच में लाल फूलो का ढेर कर दिया और उस पर एक खोपड़ी रख दी,। चासे और के काड़ पवन से डोल रहे थे। दूर पर किसी हिंसक प्रायों की चीख सुनाई पड जाती, या फिर रेवा का रव श्रकुताता-सा लगता। पर पित को प्राप्त करने के लिए राजा दिवोदास की पुत्री पिशाचों के नाथ की श्राराधना करती ही गई। यह देखकर श्राचार्य विमद माड पर बैठे थर-थर कांपने लगे।

मध्यरात्रि होने मे अभी चार घड़ी की देर थी, तभी एक छोटे कड़ का चौडी छाती वाला मनुष्य नदी के प्रवाहित वेग पर बैठा-बैठा आता जान पडा। कुछ दूर पानी मे आकर फिर वह तैरने लगा और उस पार चला गया।

एक प्रहर के उपरान्त डड्डनाथ श्रघोरी खोपडी की मेंट चढाकर वापस लौटे। किनारे की श्रोर श्राते हुए उन्होंने एक काड पर दृष्टि डालकर स्ंघना श्रारम्भ किया। फिर उन्होंने एक काड पर दृष्टि ठहरा दी, जहाँ एक भृगु बैठा हुश्रा था। श्रंघेरी रात में उसकी श्राँखें भागव की श्राँखों सी चमकती जान पड़ी। इसके श्रनन्तर उसकी दृष्टि श्रघोर-चक्र पर पड़ी श्रोर उसका भयानक श्रदृहास 'हा-हा-हा' गूंज उठा।

माड पर बैठा हुआ मृगु अनायास चिल्ला उठा। उसके हाथ निश्चेतन हो गए और वह बेभान होकर भूमि पर गिर पड़ा। तुरन्त ही डड्डनाथ चारों पैरों से दौडते आये और उसे स्ंघने लगे। उसे अचेत पाकर डड्डनाथ खडे हो गए, और अपनी आजानु बाहुओं में उसे उठा-कर अधोरचक के पास ले जाकर लिटा दिया।

तभी भृगु को चेत आया। भयानक किलकारियों करता हुआ वह दौहने लगा। डडुनाथ का अष्टहास फिर से गूंज उठा, और उसने दो ही छलांग मे भृगु को पकड लिया। मृगु भूमि पर गिर पड़ा। लम्बे नख उसके गले में धंस गए। उसकी अन्तिम किलकारी अधूरी ही रह गई और पलक मारते मे उसका सिर घड से अलग होकर दूर जा गिरा।

डड्डनाथ खडे हो गए श्रीर पानी के पास पहुँचकर विचित्र प्रकार से डकारने लगे। बीच-बीच में वे सियार के रोने की-सी ध्वान कर रहे श्रे ऋौर फिर डकार रहे थे। पानी में से एकाएक एक बडा-सा मगर वाहर आया।

"डच, डच, डच," डड्डनाथ ने डकारे ली श्रौर भृगु के घड को पैरो से मगर की श्रोर ठेला। कुत्ता जैसे रोटी खीत्र ले जाता है, वैसे ही मगर उस घड को पकडकर पानी में सरक गया।

भय के मारे श्रन्य भूगु भी किलकारियों कर उठे श्रौर काड पर से कूदकर भागने लगे। डड्डनाथ की चमकती हुई श्रॉखें उनकी श्रोर उठी श्रौर वह श्रद्धहास करके फिर उलटे पैरो नदी की श्रोर जाने। लगे मुंह से वे डकारते जा रहे थे।

विमद श्रचेत हो गया श्रीर काड से नीचे श्रा गिरा। डडुनाथ दो-एक डग पानी मे गये श्रीर उत्तटे पैरा प्रवाह पर खडे हो सनसनाते हुए श्रदृश्य हो गए।

सबेरे भगवती, विमद श्रीर दो भृगु नाव में बैठकर माहिष्मती लौट श्राये। भृगुश्रो में से एक पागल हो गया। विमद को तीव ज्वर चढ श्राया श्रीर वह सन्निपात में बर्राने लगा। भगवती की बावली श्रॉकों के श्रागे भागव दिखाई पडते श्रीर वे उनसे मनचाही बातें किया करती।

द्धीचि मार्कंडेय उन सबको जैसे-तैसे अपने घर ले गया। गुरु मुकुण्ड श्रौर मृगारानी की घबडाहट का पार नहीं था। सहस्रार्ज न माहिष्मती मे था श्रोर किसी भी च्रण उसे भगवती की उपस्थिति का पता लग सकता था। भृगुश्रों को तो उन्होंने गाँव से बाहर भिजवा दिया श्रौर द्धीचि तथा मृगारानी के विश्वस्त नौकर भगवती श्रौर विमद् की परिचर्या करने लगे।

सगवती जब श्रन्छो हो गईं तो वे विमद की परिचर्या में जुट गईं। दो बार जाकर वे मृगारानी से मिल श्राहं, पर दोनों में से किसी को भी कोई रास्ता नहीं सुसा। भगवती ने कूर्मा को संदेशा भेजकर बुलवा बिल्या और माहिष्मती से कुछ ही दूर पर जहाँ वह कुछ विश्वस्त यादवो श्रीर मृगुत्रों को लेकर छिपा हुआ था, वहाँ विमद को भिजवा दिया।
कूर्मा ने श्राकर सारी जानकारी प्राप्त करनी श्रारम्भ की। कभी
भिखारी, कभी मछुश्रा तो कभी हैहय योद्धा बनकर वह चारो श्रोर घूम
गया। गांव के छोर पर स्थित श्रमशान में जो श्रघोरी रहते थे उन्हें
श्रपनी प्रसादी भी दे श्राया।

तीसरी अमावस्या श्रा पहुँची । उसके श्राने के दो-तीन रात पहले ही एक रात को, भगवती थर-थर कांपती हुई उठकर बिछौने में बैठ गईं। एक क्रूर श्रष्टहास रात्रि की शांति को भेद रहा था—'हा-हा-हा-हा।'

"कूर्मा !" उन्होने शांतिपूर्वक कहा—"कुछ सुना ?"

"कोई भयंकर हँसी हॅस पड़ा है," विछ्नैने मे जागता हुन्ना कूर्मा बोला।

''यही है गुरु डहुनाथ श्रवोरो ।''

सवेरे कूर्मा चारो श्रोर खोज कर श्राया। कुछ दिन पहले श्रामा नाम के हैहय नायक ने एक श्रघोरी को बहुत पीटा श्रीर वह मर गया। पिछ्जी रात को वह अपने घर मे सोया हुआ था। सवेरा होने पर उसका सिर और घड कटकर श्रलग-श्रलग पडे थे श्रीर किसी ने उसका रक्त चूस लिया था।

"गुरु डड्डनाथ! मैने कहा नही था ?" भगवती ने कहा।

कूर्मा को एक योजना सूक्ष पड़ी। "भगवती ! यो दिन बिताने में तो कुछ सार नहीं है। पास के रमशान में जहाँ आप अघोर किया सीखने जाया करती थी, वही डड्डनाथ रहता होगा। आप उसके लिए उसका खाद्य घरवा आहए। मैं सहस्रार्ज न के पास जाता हूँ। इन दोनों के सीग भिडवाए बिना काम न चल सकेगा। इस पार या फिर उस पार—कुछ होकर रहेगा।"

भगवती, दधोचि, मृकुण्ड ग्रौर मृगारानी से तथा गाँव के लोगों से कूर्मा ने ग्रावरयक जानकारी प्राप्त कर ली थी। मछुवे के वेष मे वह गढ़ के द्वार पर जा पहुंचा श्रीर राजकुमार रुरु से मिलने की इच्छा प्रकट की। उसने रौनिको को समकाया, डराया श्रीर फुसलाया। निदान उसे रुरु के पास पहुँचा दिया गया।

"कौन है तू<sup>9</sup>"

"मै चन्द्रतीर्थं का मछुवा हूँ।"

"क्यो, क्या बात है ?"

''मै चक्रवर्ती से मिलना चाहता हूं।"

"पागल हुन्ना है ? ऐसे क्या चक्रवर्ती से मिल्ला जाता है ? क्या बात है सो मुक्तसे कह दे।"

'चक्रवर्ती को छोड़कर श्रीर किसीसे कहने की नहीं है। उनके आग संकट मे है।''

रुरु खिलखिलाकर हँस पडा—"तो क्या हम सबको तू पागल समभता है ?"

"तो श्रन्नदाता, मैं यह चला । मैं तो चक्रवर्ती का एक गरीब प्रजा-जन हूँ । इसीसे उन्हे चिताने—"

"समका, समका, चल निकल यहां से।"

"तो अन्नदाता, लो यह चला। पर चक्रवर्ती से इतना ही कह देना कि अघोरी बन मे नया गुरु आया है। वह गोरा और ऊँचे कद का है और हाथ मे फरसी लेकर घुमता है। आगे की बात मैं चक्रवर्ती को छोड और किसी से नहीं कहूँगा। मैं जाता हूँ। परसो फिर आऊँगा, यदि मेरी आवश्यकता जान पडे तो।"

कूर्मा चला श्राया, पर वह श्रपना काम सिद्ध कर श्राया था। मञ्जूवे की बात रुरु ने सहस्रार्ज न को कह सुनाई; सुनकर वह निस्तेज हो गया। मञ्जूवे को भगा देने के लिए रुरु की भर्सना की। जमा मांगकर, तीसरे दिन मञ्जूवे को उपस्थित करने का वचन देकर, घबडाया-सा रुरु श्रपनी मूर्खता पर परचात्ताप करने लगा।

तीसरे दिन रुरु ने कूर्मा का स्वागत कर उसे चक्कवर्ती के सम्मुख उप-

स्थित किया। सहस्रार्जन ने रुरु को चले जाने की आज्ञा दी।

''कौन है त् ?" उसने कूर्मा से पूछा।

"चन्द्रतीर्थ का मछुवा हूँ, ग्रन्नदाता !"

"क्या कहना चाहता है ?"

"श्राजकल सामने वाले तीर के श्रघोर-बन मे एक नया गुरु श्राया हुश्रा है। वह युवा है, ऊँचे कद का है श्रीर गौर वर्ण है। पूनो की रात मे मैने उसे घूमते देखा है।"

सहस्राज्ज न ने श्रॉखें फाडकर पूछा—''हाथ मे उसके क्या होता है ?'' ''अन्नदाता, फरसी जैसा ही कुछ होता है।''

"उसकी श्रॉखे श्रॅधेरे मे चमकती है ?"

''ग्रन्नदाता, बस सिह की ही ग्रॉखे समिकए।''

सहस्राज्<sup>र</sup>न के कलेजे मे एक धक्का-सा लगा, उसका वैरी श्रभी तक जी रहा जान पडता है।

"तूने कैसे जाना ?"

"अन्नदाता ! वह गुरु डड्डनाथ अघोरी के साथ चलकर तीर पर आता है।"

संहलार्ज न फीका पह गया। तभी कूर्मा ने वाग्बाण मारा—"ऐसा सुनने मे श्राता है कि डड्डनाथ ने उसे श्रपना गुरु स्वीकार कर लिया है, श्रीर उन दोनों ने श्रापके प्राण लेने का निश्चय किया है।

एकाएक चक्रवर्ती की श्राँखों में श्रँधेरा छा गया। उसने श्राँखों पर हाथ दे लिये।

''श्रन्नदाता, श्रामा नायक यही बात श्रापसे कहने को श्राया चाहते थे, इसीसं श्रघोरियों ने उनके प्राण से लिए। मैंने यह सोचा, श्रन्नदाता, कि जो होना होगा हो रहेगा, पर मैंने श्रापका नमक खाया है तो मुक्ते श्राप को जताना तो चाहिए ही,'' हाथ जोडकर सिर नीचा किये ऋर्मा बोला।

सद्खार्जु न ने श्रपने हाथ का कड़ा निकालकर उस मछुवे की श्रोर फेंका। "तो यह उपहार । भ्रघोरी कहाँ रहता है, सो तुक्के पता है ?" "श्रमावस्या की मध्यरात्रि में वह पशुपित को खोपडी चढाने श्राता है।"

"यह तो सारा नगर जानता है।"

"इसी समय वह आप पर कुछ करेगा।"

सहस्रार्जुन चुप हो गया। कुछ देर रहकर उसने पूछा—''तू डड्डूक नाथ को पहचानता है "'

"अन्नदाता, मैने बहुत बार गुरु को देखा है।"

"तो श्रमावस्या को श्राना श्रौर मेरे श्रादमियो को ले जाकर उसे दिखाना।"

#### : ६

भगवती प्रतिदिन रमशान में जाकर अघोर-चक्र बनाकर प्रसाद चढा आती, और चिताओं के आस-पास फेरी लगाते कुत्तो और सियारों के बीच बैठे हुए अघोरियों की स्तुति किया करती।

श्रमावस्या श्रा गई। रात को भगवती चबूतरे पर श्रघोर-चक्र बना कर लाल फूलो का ढेर करके उस पर खोपडी धर श्राईं। पास ही ख़ाने का प्रसाद भी धर दिया, श्रौर फिर माड पर चढ़ बैठी।

कूर्मा सहस्राजु न से मिल चुका था, श्रीर उसने तालबाहु के उद्धत बेटे तालध्वज को डहुनाथ के मारने का काम सौंप दिया था। इसीसे मध्यरात्रि होने पर तालध्वज श्रीर रुरु का एक विश्वस्त नायक श्राकर थोडी दूर पर ही एक माड की श्रोट में घुस बेटे। कूर्मा उनसे कुछ दूर स्थानक के एक खम्बे के पीछे खडा रह गया।

भगवती के मन में रंच मात्र भी घवडाहट नहीं थी; आज डडु-नाथ को अपना प्राण अपैण करके, इस पीडा से मुक्ति पाने का उन्होंने संकल्प कर लिया था। मध्यरात्रि हो आई। गुरु डडुनाथ नदी के उस पार से न आकर, नदी के किनारे-किनारे ही अपने चार पैरो से आये, चब्तरे पर चढ़े और उन्होंने चारों श्रोर सूंघा। वे श्रपने दो पैरो पर हो गए। जिस साड पर भगवती बैठी थी, उस श्रोर दृष्टि डालकर बड़े श्रानन्द से डकार लेने लगे।

ज्यों ही वे नीचे सुककर प्रसाद खाने को हुए कि तालध्वज श्रीर उसके साथी खड्ग लेकर उनकी श्रोर दौड श्राए। डड्डनाथ सियार की भांति किलकारी मारकर हवा मे उज्जल पडे। भगवती काड पर से कूद पडीं श्रीर दौडकर उन्होंने फरसी से एक नायक का सिर काट डाला। तालध्वज सुट्टी बाँधकर भाग गया।

भगवती ने चबूतरे की ब्रोर द्यडवत प्रणाम किये, श्रीर भूमि में सिर डालकर प्रतीचा करने लगी कि कब डड्डनाथ के नख उनके गले में भिद् जायं।

डड्डनाथ ने पहले तो चारो स्रोर सृंघा, फिर वह स्रानन्द से डकारने लगा। सदा की भांति उसने पशुपित को खोपडी चढा, दी स्रोर फिर जिस रास्ते तालध्वज गया था, उसी रास्ते, भूमि सृंघते-सृंघते चारो पैरो से दौडता चला गया।

सवेरे सहस्रार्जं न घवडाया-सा सृगारानी के त्रावास पर पहुँचा। सृत्यु का भय उसके सुख पर द्वाया हुत्रा था।

"मृगा ! देखो अपने गुरु की करत्ते।"

"कौनसे गुरु ? श्रोर कौनसी करतूर्ते ?"

''वह भार्गव अब डड्डनाथ अघोरी का गुरु हो गया है।"

"श्ररे वाह, ऐसा भी कही हो सकता है <sup>9</sup>" मृगा ने कहा। पर गुरु-देव जीवित है, यह सुनकर उसके स्वर मे उत्साह उभर श्राया।

"ग्रभी तरसो डड्डनाथ श्रघोरी ने श्रामा नायक को मार डाला।"

''हां, वह तो मैने सुना है।''

"कल मेरी बारी थी।"

"रहने भी दो !"

सहस्रार्ज न को कॅपनी त्रा गई--''सच कह रहा हूँ, इसीये मैने कल

तालध्वज ग्रौर मरीचि नायक को उसे मारने के लिए भेजा था।"

"श्ररर ! उसे भी कही मारा जा सकता है  $^{9}$  वह तो श्रमर है !" मृशा के स्वर मे भी भय ब्याप गया ।

"मरीचि को तेरे भागव ने मार डाला। तालध्वल को अघोरी ने मार डाला," कहते कहते सहस्रार्जन का स्वर भी भय से कॉण रहा था। "कैसे जाना कि अघोरी ने ही मारा है ?"

"कल रात को वह स्थानक के श्मशान के पास खोपडी चढाने आया था।"

''पर तालध्वज—''

"श्रभी-श्रभी तालबाहु बताकर गया है। मध्यरात्रि के पश्चात् ताल-ध्वज घबडाया-सा लौटा श्रौर सो गया। सवेरे डड्डनाथ ने उसका भोग ले लिया, उसका निर नखो द्वारा घड से श्रलग कर दिया गया था।"

दोनो काँप् उठे।

''पर यह कैसे जाना कि भागेव ने मरीचि को मार डाला ?''

"उसकी गर्दन फरसी से काटी गई है।"

"श्रोह—!" मृगा का मुख खुता ही रह गया। सहस्रार्ज्ज ने त्रपना सिर दोनों हाथो से पकड लिया।

"गुरुदेव को अभी भी मना लो। मान जायंगे।"

"मनाऊं ? नहीं, कभी नहीं।"

"तो फिर क्या होगा <sup>9</sup>"

सहस्राजुंन ने श्रपने बाल नोच लिये।

श्रव तक डडुनाथ श्रघोरी खोपडी की बिल देने के लिए किसी रोगी मनुष्य को महीने में एक बार मारा करते थे, पर पिछले कुछ दिनों में श्रामा, मरीचि श्रोर तालध्वज-जैसे तीन योडाश्रों के श्राण ले लिये थे, इस संवाद से माहिष्मती में घबडाहट ब्याप गई। इस बात की चर्चा भी होने लगी कि श्रघोरी ने भागव को गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया है। पश्चपति के स्थानक पर गुरु डड्डनाथ श्रीर गुरु भागव की श्राराधना श्रारम्भ हो गई। लोग उनकी मनौतियाँ मानने लगे।

सहस्राज्ञ न को एक रात सपने में डड्डनाथ श्रौर गुरु भागेव श्रपना गला दबाते दिखाई पडे । सबेरे वह चौककर चारो श्रोर देखने लगा। सबेरे से ही उसे सन्ध्या होने का भय लगने लगा।

"वह मछुवा कहाँ चला गया १" उसने रुरु को आज्ञा दी—"जहां भी हो उसे खोज निकालो।"

कूर्मा तो बस ऐसे ही किसी निमंत्रण की प्रतीचा लगाये बैठा था। वह तुरन्त आ उपस्थित हुआ। चक्रवर्ती ने आतुरतापूर्वक उसका स्वागत किया और पिछली रात की दुर्घटना के सम्बन्ध में पूछ-ताछ की।

"डडुनाथ गुरु जो न करे थोड़ा है, श्रन्नदाता, जो श्रन्तरिच मे उडता है. उसे कौन रोक सकता है ?"

"अघोरी जब त्राता है तो वह कहां होता है, सो भी कुछ पता है ?"
"जहां श्मशान होता है, वही अघोरी त्राते है, अन्नदाता !"

सहस्रार्जुंन ने सेनापित तालबाहु को बुलवा भेजा श्रीर मझुवे से ठहरने को कहा।

"तालबाहु, ये श्रघोरी चारो श्रोर ऊधम मचा रहे हैं। इन्हें तो निर्मुल ही करना होगा।"

तालबाहु पुत्र के मरण से चुड्घ था, वह उग्र हो उठा।

"चक्रवर्ती ! कोई भी योद्धा श्रघोरियो को मारने के लिए जाने को तैयार नहीं होगा।"

"क्या सभी इतने कायर हो गए है <sup>9</sup>"

"नहीं, सबकी मित गुम नहीं हो गई है। श्रीर मुक्ते श्रापका यह सेनापितपद नहीं चाहिए। परसों ही श्रापके पैरों पडकर मैंने श्रापसे कहा था कि डडुनाथ श्रघोरी को न छेडिए, उसे कोई मार सके, यह सम्भव नहीं है। पर श्रापने नहीं माना श्रीर मेरा हीरे-सा बेटा बिना मौत मारा गया।" लालबाहु ने श्रांस् पोझ लिए। "क्या कोई भी उसे मारने के लिए नहीं जायगा ?"

"नहीं, कोई नहीं जायगा। मनुष्य हो तो उसे मारा भी जा सकता है, पर जो श्रमर है उसे भला कौन छेडेगा ?"

"पर मुक्ते ही वह मार डालेगा तो ?"

"श्रव तक तो उसने कुछ किया नहीं है। श्रामा ने भी यदि श्रघोरी को न मारा होता तो डड्डनाथ उसे न छेडता। किसी को व्यर्थ ही उसने मारा हो, ऐसा तो कभी सुना ही नहीं।"

"पर वह भागव उसे प्रेरित कर रहा है।"

"चक्रवर्ती । यह बात गढी है। आज डेट वर्ष से भागेव ने क्यों कुछ नहीं किया ? और भागेव आपको मारने के लिए डड्डनाथ को प्रेरित करे, यह मै नहीं मान सकता।"

"तू समकता नहीं है।"

"त्राप ही भला सोचिए, क्या गुरु डड्डनाथ अघोरी किसी को अपना गुरु बना सकते है ?"

इतने ही में गुरु भृकुण्ड श्रीर मृगारानी श्रा पहुँचे, श्रीर बडी देर तक वे चारो परामर्श करते रहे। निदान कुर्मा को फिर बुलाया गया।

"मञ्जूने!" गुरु भृकुण्ड ने फिर कहा—"तू डड्डनाथ से कभी मिला है ?"

"देखे हैं, मिला तो नहीं हूँ।" कूर्मा ने कहा।

"डड्डनाथ को जाकर संदेशा सुना आये, ऐसे किसी व्यक्ति को जानता है'?"

"मेरे गाँव के एक लड़के ने डड्डनाथ श्रघोरी को साध रखा है, कदाचित् वह जाकर कह श्राये।"

"उसे बुलाकर ले श्रा," गुरु मृकुगड ने कहा।

"तो मै अपने गाँव जाकर उसे लिवा लाता हूँ।"

''क्या उसने सचमुच डड्डनाथ को साध लिया है <sup>9</sup>'' सहस्राजु<sup>°</sup>न ने पूछा। ''सो तो कैसे कहा जा सकता है <sup>9</sup> श्रीर वह बडा ही हठी खडका है । कदाचित् न भी श्राये।''

"जा, कुछ करके उसे ला," गुरु भृकुण्ड ने कहा—"जल्दी ही उसे ले श्राना, श्रगली श्रमावस्या से पहले।"

"श्रगली श्रमावस्या को मैं शायद ही जीता बचुं,'' सहस्रार्जुन बुदबुदाया।

9:

भगवती को श्रब भय नहीं रह गया था। प्रतिदिन रात को वे रमशान में जाती श्रीर श्रघोर-चक्र बनाकर प्रसाद धर श्राती।

सहस्तार्ज न के साथ हुई बातचीत कूर्मा ने जब उन्हें कह सुनाई तो उसी रात को वे रमशान में गईं और मंत्र पढकर श्रंधेरे में सोये पढ़े श्रद्धोरियों को सुनाई पढ़ सके, ऐसे स्वर में गुनगुनाई—"डड्डनाथ गुरु, श्रद्धोरियों के प्रसु, तुम्हारे माथे पर भय है। मुक्तसे श्राकर मिलो।"

दूसरे दिन भी जाकर ऐसे ही गुनगुना आईं।

उसी दिन रात को मध्यरात्रि बीत जाने पर भगवती को कुछ ऐसा अतीत हुआ कि कोई जानवर उनके द्वार पर पेट के बल घिसटता चला आ रहा है। उन्होंने उटकर द्वार खोला तो एक बडा सा सियार भागता दिखाई पडा।

तीसरे दिन रात को वे फिर श्मशान में जाकर प्रार्थना कर आईं, श्रीर रात ढलने पर फिर वहीं सियार द्वार पर पेट के बल धिसटता दिखाई पडा। भगवती ने उठकर द्वार खोला। पीछे की कोटरी में सोया हुआ कूर्मा, माथे तक श्रोडना खीचकर, घुटने से पेट दबाये, कांपता हुआ पडा रहा।

तुरन्त ही डड्डनाथ सियार की मांति अन्दर चले आये। भगवती ने दग्डवत् प्रणाम किया और अघोरी ने एक आधी खोपडी को बीच मे धर दिया। उसमे से कुछ फीका-सा प्रकाश मांक रहा था। बहुनाथ कद के ठिगने थे, पर उनकी छाती बहुत चौडी थी। उनके हाथ भी बहुत लम्बे थे। दो दांत उनके मुंह के बाहर निकले ह्या रहें थे। वे कोई पचास-एक वर्ष के जान पडते थे। कुछ ध्वनि-सी करते हुए वे चारों ह्योर सूंघने लगे।

"तीन महीने पहले तू चबूतरे के पास के काड पर थी <sup>9</sup>" उसने भारी स्वर में पूछा ।

"हाँ, था।" भगवती ने हाथ जोडकर संशोधन किया। डड्डनाथ ने फिर स्ंघकर कहा—"फूठ बात है, तू स्त्री है।" "गुरु, सच बात है। मैं स्त्री हूं।" "उसके अगली श्रमावस्या को उस पार श्राई थी?"

"हां।"

हॅस पड़े।

"गई ग्रमावस्या को उस श्रांदमी को त्ने मारा था ?" "हां।"

"तू ही प्रतिदिन श्रघोरी-चक्र बनाती है ?" "हां।"

"मैं तुक्क पर प्रसन्न हूँ । मांग, मांग, क्या चाहती है ?" डड्डुनाथ तिरस्कारपूर्वक हँस पडा—''स्वार्थ के बिना तुम मनुष्य भन्ना कुछ करते हो—ग्ररे हां, बहुत-कुछ करते हो—एक दूसरे-को मारते हो, मूखो मारते हो, सताते हो।" श्रौर धीरे से मुंह मटकाकर श्रघोरी

"महाराज, मेरा ती कोई स्वार्थ नहीं है। आज आपको चेतावनी देने के लिए बुलाया था। अगली अमावस्था को चबूतरे पर न जाइए। सहस्रार्ज्ज आपको मार डालना चाहता है।"

"मै श्रवश्य जाऊंगा। मै कोई भो श्रमावस्या चूका नहीं हूँ।" "पर वह श्रापको श्रवश्य ही मार डालेगा।" "तुम्हारी यह मानव जाति ही नीच है । मैंने उसका क्या बिगाडा है ?"

"उसका यह मानना है कि आप उसे मारने को उद्यत है ?"

"मै उसे क्यो मारने लगा ? हां, महीने मे एक मनुष्य तो श्रवश्य मारता हूँ—भोग चढ़ाने के लिए । श्रीर कोई मेरे श्रवोरी को मार डालता है तो उसका बढ़ला भो श्रवश्य लेता हूँ । बिना कारण के तो तुम्हारी मनुष्य जाति ही मारती है।" डड्डनाथ ने तिरस्कारपूर्वक खीसें निपोर दीं।

"श्राप मानव नही है ?"

''मै मानव ! हा-हा-हा ! मै श्रघोरी हूँ। तुम्हारी पापी मानव जाति को तो मै छूता भी नहीं हूँ।"

''कोई भी श्रच्छा मानव श्रभी तक श्रापकी नहीं मिला <sup>9</sup>'' भगवती के स्वर में श्रातुरता थी।

डडुनाथ हँस पडे--- "है, एक है अवश्य ।"

"कौन है ऐसा, भला ?"

श्राशा श्रीर निराशा के बीच भगवती का हृदय श्रधर में सूल रहा था। बाहर किसी का पगरव श्रीर चिल्लाहट सुनाई पड़ी। पलक मारते में डडूनाथ उन्नल नृत पर जा चिपके श्रीर नृप्पर की कडियां निकाल दीं।

"भैं श्रागामी श्रमावस्या को मिलूंगी," भगवती ने कहा।

छुप्पर के बड़े-से भक्काले में होकर डड्डनाय श्रदश्य हो गए।

रात को सहस्रार्ज न की श्राँख नहीं लग रही थी। कही किंचित् मात्र भी शब्द होता, कवेलु खडकता या कुत्ता भोंकता सुनाई पड़ जाता, तो वह उठ बैठता, सोये हुए श्रंग-रचको को जगा देता, चारों श्रोर खोज करवाता। श्रॉखे मिंचते ही उसे भयानक सपने श्राते। पहले कभी न की थीं, ऐसी मनौतियां वह मानने लगा।

एक सबेरे बिछीने से उठकर ज्योही उसने घरती पर दृष्टि डाली तो

वृह बडे ही त्रासक स्वर में चीख उठा। उसकी शैया के पायताने किसीं ने एक छोटा-सा सिंदूर का ऋघोर-चक्र बना दिया था।

उसकी किलकारी सुनकर मृगारानी श्रा पहुँची। वह रानी से चिपट पडा ।

"मृगा ! मेरी घडी श्रा पहुँची है।"

उसने ग्रंग-रचको को धमकाया, कुछ नये नायको को पहरे पर नियुक्त किया, तालबाहु को चारो श्रोर सैनिक भेजने की श्राज्ञा दी, श्रीर मानो सचमुच मर रहा हो ऐसे वह कातर होकर मृगा से चिपटे रहने लगा।

सारी माहिष्मती में बात फैल गई कि सहस्रार्ज न की श्रन्तिम घडी श्रा पहुँची है।

सहस्रार्जं न ने सारे सैनिको के मुख पर अपनी मृत्यु की छाप देखी।
मृगा के अश्वासनो से वह कुछ हो गया। गुरु भृकुण्ड को खुलवाकर
पशुपित की आराधना प्रारम्भ करवा दी। उसने स्वयम् भी स्थानक मे
जाकर अपने हाथो से आरती उतारी और भृकुण्ड द्वारा अभिमंत्रित
पशुपित का यंत्र गले मे बांध लिया। दोपहर के पश्चात् वह गढ़ के
कग्रो पर इधर-से-उधर छलाँगे मारता रहा।

संध्या होने पर वह मृगा के आवास मे गया। स्वयम् चारो श्रोर श्रमकर योद्धाओं को नियुक्त कर आया। अपने सोने के तहप के श्रास-पास उसने श्रपने सारे शस्त्र टांग दिये। द्वार के पास मृगा को सुलाकर वह श्राप सोने के लिए गया। बडी देर तक वह मृगा के साथ उच्च स्वर मे बातचीत करता रहा। फिर श्रभिमंत्रित पश्रपति का यंत्र उसने श्रपने गले से निकाला श्रीर श्रपने तिकये के पास रख दिया, उसकी पूजा कर उस पर फूल चढाये। मध्य रात्रि होने पर दोनो की श्रांख लग गई, श्रीर """

वह कंगूरो पर घूम रहा था। बादल विर रहे थे : वातावरण स्तब्ध था। एक मात्र बिल्ली कूदती हुई चली आ रही थी। वह बिरुक्ती उसके ऊपर होकर निकल गई। वह उसके पीछे दौडा, श्रीर वह बिरुक्ती उसके गले पर कपटी। चिरुक्ताकर थर-थर कांपता हुश्रा वह उठ बेंटा। जैसे-तैसे उसके गले में से एक रुंधती-सी चीख फूट पडी। घबडाई-सी मृगा उठकर श्राई। चारो श्रीर से रचकगण मशालें लेकर दौडते हुए श्रा पहुँचे। उसके श्रंग-प्रत्यंग से पसीना कर रहा था।

मशालें लेकर सैनिक उसके तल्प के श्रास-पास खडे थे। उसकी श्रांखें फटी-सी रह गईं।

"देखो, देखो, देखो ?" सहस्राजु न ने भूमि की श्रोर संकेत किया। वहाँ एक छोटा-सा सिद्र का चक्र रचा हुआ दीख पडा।

सृगा चीखकर बेभान हो गई। घबडाहट में सहस्राजु न तिकये के पास रखा हुआ श्रपना यंत्र लेने पहुँचा और इस प्रकार चिल्ला -उठा मानो माँप ने काट खाया हो। तिकये के पास वहाँ यंत्र था ही नही।

'मृत्यु की घडी'' ''' स्वास मानो रुंध रहा हो, ऐसे उसने श्रपने गले पर हाथ दे लिया।

## : 5 :

कूर्मा श्रीर भगवती जब मञ्जूबो के वेष मे गढ़ मे पहुँचे, उस समय चक्रवर्ती यहाँ-वहाँ ताक रहे थे। सृगा उनके पास बैठी चिन्तातुर दृष्टि से उनके मुंह की श्रीर देख रही थी। तालबाहु निस्तेज-सा बैठा था। गुरु सूकुंड बिना उच्चारण किये ही मंत्र पाठ कर रहे थे।

राजा दिवोदास की पुत्री और गुरुदेव भागेंव की पत्नी गन्दे भैंस के चमडे का वेष धारण किये, उलमे बालो की लटें और रमशान की राख लपेंटे खडी थी। उनके हाथ में त्रिशूल और गले में हड्डियो की माला थी।

गुरु ऋकुंड श्रोर मृगारानो ने उन्हें पहचान लिया। तीन महीनों से भगवती से मिलने का प्रयत्न उन्होने नहीं किया था, श्रतएव वे लिज्जित हो गए। "लडके," गुरु मृकुगड ने कहना आरम्भ किया, "त्ने डड्डनाथ अघोरी को देखा है 9"

''मैने उनका श्राराधन किया है," भगवती ने कहा।

"वह कैसा है ?"

''जैसा किसी ने ग्रब तक देखा न होगा।''

''तू उनसे मिल सकता है <sup>9</sup>''

''यदि वे मुक्त पर बहुत प्रसन्न हो जायँ तो।"

"चक्रवर्ती का सदेशा उनके पास पहुँचा देगा ?" मृकुँड ने पूछा ।

"यदि गुरु डड्डनाथ को सुनाने योग्य होगा, तो ले जाऊंगा।"

"उससे जाकर कहना कि चक्रवर्ती तुक्त पर प्रसन्न है।"

"वे तो मानवों को धिक्कारते हैं। उनकी प्रसन्नता की चिन्ता उन्हें नहीं है।"

"उन्हें जो चाहिए वह, स्वर्ण चाहिए तो वह भी, मैं उन्हें देने को तैयार हूं," सहस्रार्ज न ने कहा।

"श्रापके स्वर्ण से रमशान की राख उन्हें श्रधिक प्रिय है," भगवती ने उत्तर दिया।

"तब फिर वे मुक्ते क्यों सताते हैं ?" सहस्रार्ज न ने दीन भाव से पूछा।

"जो निर्दोष का दमन करता है श्रीर गुरु का द्रोह करता है, ऐसे श्रघमियों को ही वे सताते हैं," भगवती ने कहा।

''मैंने उनका क्या बिगाडा है ?''

"श्रन्तदाता, श्राप समा करें तो कहूँ," भगवती ने श्रपने सिंदूर से रंगे हुए, हाथ जोड़ लिए।

''बोल-बोल, जो जी चाहे बोल !'' गुरु मृकुंड ने श्राश्वासन दिया। सहस्रार्ज्जन गर्नित होकर गुरु की श्रोर देखते रह गए।

"मैंने स्वयम् गुरु डड्डनाथ से तो सुना नहीं है, पर ऐसा कहा जाता है कि वे श्राप पर बहुत कृपित हो गए है।" ''किस कार**गा** <sup>?</sup>''

''कृपानाथ, गुरु डड्डनाथ मानते हैं कि श्राप निर्दोषो को मारते हैं, गुरुश्रो का संहार करते हैं श्रोर स्त्री-बालको पर श्रत्याचार करते हैं।''

सहस्रार्जुन का मुख गहरा लाल हो गया, पर तुरन्त ही वह फीका पड गया, श्रौर उसने माथे पर हाथ दे लिया ।

"लडके," गुरु सृक्रुगड ने बात को आगे बढ़ाया, "तू गुरु डड्डनाश्च अघोरी से कहना कि अब बहुत हुआ। वे अब कृपा करें; चक्रवर्ती अब ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। मैं वचन देता हूं। चक्रवर्ती! आप स्वस्थ नहीं हैं, लेट जाइए। हम इस लडके को समका रहे है।"

सहस्रार्ज न धीरे से उठा, श्रीर खुपचाप वहाँ से चला गया । उसके साथ तालवाहु भी गया ।

गुरु भृकुण्ड श्रीर मृगा उठकर भगवती के पैरो पडे।

"भगवती !" मृगारानी ने •चारो त्रोर सावधानी से देखते हुए धीमे स्वर मे कहा, "यह क्या कर रही है त्राप ?"

"जब सहस्रार्जु न मनचाहा करते थे, तब तुममे से किसी ने उनसे यह नहीं पूछा कि तुम क्या कर रहे हो ?"

"हम कर ही क्या सकते हैं ? गुरुदेव मुक्ते सौभाग्य का आशीर्वीद दे गए हैं, श्रीर आप वही हर लेने को उद्यत हो बैटी है। दिन श्रीर रात इन्हें कल नहीं है। इन आठ दिनों में तो ये पागल ही हो गए हैं।"

"पर इन्होंने कितनों को पागल नहीं बनाया ? मुक्ते भी तो पागल बना छोडा है।"

"भैने गुरुदेव को यहाँ के सकट से बचाया-"

"मैं तुम्हारे सुख का श्रपहरण किया नही चाहती। तुम श्रानन्द से रहो। उसका मारनहार जब श्रायगा, तो वह श्राप ही उससे उत्तर मांगेगा।"

"क्या गुरुदेव मिले <sup>१</sup> क्या वे जीवित है <sup>११</sup>' "उनको मारने वाला न तो जन्मा ही है, श्रौर न श्रव जन्मेगा ।'' ''वे कहाँ है ?''

"तुम जानकर क्या करोगी १ तुमसे कुछ होता तो हैं नहीं। पर सहस्रार्ज न को यदि बचना है तो उसे एक वचन तो देना ही पडेगा— यही कि अघोरियो और मृगु को वह कभी न सतायेगा।"

"तब तो डड्डनाथ चकवर्ती को सुखपूर्वक रहने देगे न ?"

"देखूँ, पहले गुरु डड्डनाथ को मना देखुं। पर यह वचन मिलने से पहले तो मैं कुछ करने की नहीं हूँ। जाश्रो, जाकर उससे वचन ले श्राग्रो, यद्यपि उसके वचन पर मुक्ते श्रद्धा नहीं है।"

थोडी देर मे गुरु भृकुण्ड चक्रवर्ती का वचन लेकर लौट श्राए।

"भगवती!" मृगा ने पैरो पडकर भगवती के चरणो की रज माथे पर चढा जी, "मेरे अर्जुन का कुछ न बिगडने पाने, मै आपके पैरो पडती हूँ।"

''यदि वह वचन का पालन करेगा तो।''

### : 3:

दूसरे ही दिन सहस्रार्जुन ने डोडी पिटवा दी कि अघोरियो और मृगुश्रो को कोई न सताए। लोगो के जी टिकाने श्राए। गुरु मृकुण्ड ने एक नया यंत्र श्रभिमंत्रित करके चक्रवर्ती को दिया। सहस्रार्जुन ने उसे गले में बॉघ लिया, श्रीर उसका मन शान्त होने लगा। दो-चार दिन तक जब डडुनाथ का कोई चिह्न नहीं दिखाई पडा तो उसे फिर कुछ हिम्मत-सी श्रा गई।

जब हिम्मत थ्रा गई तो चक्रवर्ती का हृद्य पुकार उठा—वह तीन भुवन का स्वामी, वह लंकाधीश को जीतने वाला सहस्राजु न, एक छोटी बक्वी के समान थर-थर कांप उठा था! मृगा-जैसी स्त्री का आंचल पकड कर वह बैठा रहा! और एक दुष्ट पिशाच से घबडाकर उसने वचन दे दिए। एक मछुवे के छोकरे के सामने प्रिण्पात करना भर उसके लिए शेष रह गया था। मुकुगड और मृगा, जिनका कि वह तिरस्कार किया

करता था, उन्ही के पैरो पडकर उसने जीवनदान मांगा! उसका सारा श्रमिमान चूर-चूर हो गया। श्रीर ज्यो-ज्यो वह उस चूरे को एकत्रित करने लगा त्यो-त्यो उसका क्रोध बढने लगा।

मृत्यु का भय श्रद्धरय हो गया। डहुनाथ ने उसे डराया था। उससे बदला लेने की इच्छा उसमें बलदती हो चली। चौदस को रात को वह इच्छा प्रमत्त हो उठी। कल रात श्रघोरी श्रनेला श्रायगा। वह लड़का उसके साथ बात करने जायगा। श्रघोरी ने पहले ही वचन का पालन करना श्रारम्भ कर दिया था, श्रतएव वह निर्भय था। श्रीर जिस समय वह लडका जाकर उससे मिले, ठीक उसी समय यदि वह डहुनाथ को मार डाले तो सारा भय दूर हो जायगा। प्रतिशोध भी हो जायगा, श्रीर पिशाचनाथ को मारने की श्रमर कीर्ति भी प्राप्त हो जायगी।

दूसरे दिन सबेरे उसका निश्चय दृद हो गया। किसीसे कहने की बात वह नहीं थी। तालबाहु श्रीर मृगा इस कौशल को नहीं समफ सकते थे। वह सोच रहा था कि उसकी चतुराई इस समय सोलहो कलाश्रो से दीस हो उठी थी।

रात होने पर एक विश्वस्त नायक को उसने साथ लिया। डड्डनाथ के साथ उसकी मैत्री हो गई है, वह उससे प्रसन्न है श्रीर संकेत के श्रनु-सार ही वह उससे प्रिलने जा रहा है, श्रादि बहुत-सी बातें उसने नायक को समकाई, तब कही बड़ी कठिनाई से वह साथ जाने की तैयार हुआ।

उसे किनारे पर खडा रखकर सहस्रार्ज न स्वयम् स्थानक के पास जाकर खडा रहा। डड्डनाथ किस श्रोर से श्राता है, यह देखने के लिए उसने चारो श्रोर दृष्टि डाली।

डडुनाथ नदी के रास्ते ही आये, और उन्हें मनुष्य की गन्ध आई । पत्थर के पीछे छिपा हुआ सैनिक डडुनाथ के आने की सूचना देने के लिए बाहर निकला। डडुनाथ चारो पैरों से उसके पीछे दौडा, और उसके गले पर मपटकर उससे चिपट गया। तुरन्त हो उसने उसे भूमि पर डाल दिया, उसका माथा घड़ से श्रलग कर दिया, उसका रक्त पी लिया, श्रीर उसकी खोपडी लेकर, भोग चढाने के लिए श्मशान के चबूतरे की श्रोर बढा।

कूर्मा को दूर खडा रखकर भगवती ने चबूतरे के पास श्रघोर चक रचा, फूल श्रौर खोपडी चढा दी, श्रौर चबूतरे के सामने हाथ जोडकर खड़ी रह गईं। उन्हें देखकर डड्डनाथ ने श्रानन्द की डकारें ली। फिर उन्होंने प्रसाद ग्रहणकर पश्चपित के सम्मुख नायक की खोपडी की बिल खड़ाई।

"बेटा ! क्या बात है ?"

"गुरु बड्डनाथ ! भैरवनाथ ! सहस्रार्जन ने कहलाया है कि ऋपा करिए, अब वह मित्र होकर रहेगा।"

"मनुष्य भी कभी किसी का मित्र हुआ है ?"

"जो त्राप चाहे वही—स्वर्ण भी—वह देने को तैयार हो गया है।"

"भैं तो मनुष्य नहीं हूं जो स्वर्ण के पीछे मर मिद्रं !"

"उसने वचन दिया है कि श्रघोरियों को श्रब नहीं सताउंगा।"

"उसने जो डोडी पिटवाई है, वह मैने सुनी है। श्रव उसके साथ सजा मेरा क्या फग़डा है ?"

"वह कहता है कि धर्म और गुरुश्रो की श्राज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा।"

"भूठा ।" डड्डनाथ हॅस पडे।

"उनकी मृगारानी बुद्धिमती है। उसने भी वचन दिया है।"

"मुक्ते श्रीर मेरे श्रघोरियों को वह सुख-चैन से रहने दें, श्रीर मुक्ते क्या चाहिए ? मुक्ते कौन उसके श्रधम लोक में श्राना है ?"

"श्रीर भैरवनाथ! श्रापने उस दिन मुक्तसे पूझा था कि मुक्ते क्या चाहिए ?"

"स्वार्थी मानव !" डड्डनाथ हँस पडे, ''बोल क्या चाहिए तुसे ?" "एक बात पूळु' ?" "हा-हा-हा ।" डड्डनाथ आनंद की किलकारी करके हवा में कूदे, श्रीर फिर भूमि पर श्रा गिरे। उन्होंने कहा—"मैं दस दिन के परचात् उसे लाकर तुक्ते मौंप दूंगा। तेरे घर पर ही उसे लिवा लाऊँगा।" श्रीर वे बडी देर तक हँसते रहे—"बेटा श्रीर बेटे की बहू दोनो ही मिल गए।"

वे लौटने को घूम गए—''मै श्रापको पानी तक छोड श्राऊँ,'' कह-कर भगवती उनके साथ ही हो ली।

चब्तरे से उतरकर किनारे की श्रोर श्राते हुए डड्डनाथ सूंघने लगे—''इस कगार के पीछे कोई मनुष्य घुसकर बैठा है।''

लोमा ने पीछे घूमकर कमर पर बँधा हुन्ना चक्र हाथ मे लिया। सहस्रार्जुन गदा उठाकर ललकारता हुन्ना एकाएक डड्डनाथ पर टूट पडा। भगवती ने पीछे हटकर चक्र फॅका, वह जाकर सहस्रार्जुन के हाथ पर लगा, और उसके हाथ से गटा गिर पडी। वह क्रोध से गुर्राया और बाएँ हाथ में खड़ग लिये वह दोनो की श्रोर बढ श्राया।

भगवती ने खड्ग निकालकर सामना किया। सहस्रार्जुन किंचित् भिम्मका। डड्डनाथ ने सियार के समान भयानक शब्द किया, श्रीर डकारते हुए वह श्रपने चारो पैरो पर खडे हो गए।

सहस्रार्जंन श्रौर भगवती के खड्ग टकरा गए। उनमे चिनगारियाँ निकलने लगी श्रौर भगवती का खड्ग दूर जा गिरा।

डडुनाथ मपटकर सहस्राज न की गर्दन पर चढ़ बैठे और उनके लम्बे-लम्बे नख उसका गला टटोलने लगे। सहस्राज न के प्रचएड शरीर का प्रत्येक स्नायु डडुनाथ को पटक मारने को छटपटा रहा था। श्रघोरी की भयंकर किलकारो राजा के कानो को फाडे दे रही थी।

सहस्राज्ञंन भूमि पर गिर गया। डड्डनाथ के नख उसके गले में भिदने ही को थे कि भगवती दौडती हुई श्रा पहुँची—"डड्डनाथ गुरु! इसकी रानी को मैंने वचन दिया है, इसे न मारिए।"

डड्डनाथ ने शिथिल हाथों से सहस्रार्ज न के मुख पर चांटे मार उसे बेजान कर दिया। फिर वे उठकर पानी के निकट श्राये। भगवती को तलवार का श्राघात लगा था, सो उन्हें चक्कर श्रा गया। डड्डनाथ ने उन्हें गिरते हुए देखा तो वह तुरन्त दौड श्राया उन्हें उठा पानी के क्वींटें दे सचेत करने लगा।

सहस्रार्ज न की मूर्ज़ा दूर हो गई। वह उठा और हाथ में खड्ग ले पानी में भगवती को उठाये खडे डड्डनाथ की ग्रोर बढा चला श्राया। वह पानी के पास ग्रा पहुँचा। डड्डनाथ को उसने उज्जलते हुए देखा, श्रीर उसके हाथ से खडग गिर पडा।

नर्मदा के जल पर खडे-खडे डडुनाथ श्रघोरी सन्नाते हुए उलटे पैरो चले जा रहे थे। उनके हाथों में लोमा का देह था। बेजान होकर सहस्रार्जुन धरती पर दुलक गया।

# मृगारानी का उद्घार

#### . 9 :

मध्यरात्रि बीत चली थी। दो ऊंची कगारों के बीच के जल पर एक नाव बही जा रही थी। कृष्णपच के चन्द्र का चीरा प्रकाश चारों श्रोर फैला था। कुछ मल्लाह सो रहे थे और कुछ ऊंघ रहे थे। ज्वार के कारण नाव श्रपने श्राप ही श्रागे बढी जा रही थी। इस श्रोर सोये हुए भाग्व की श्रांख एकाएक खुल गई। नाव के उस सिरे पर कोई घीरे-घीरे कुछ खोद रहा हो, ऐसी स्पष्ट ध्वनि उन्हें सुनाई पडी। एक मल्लाह सिर नीचा किये छेद कर रहा था।

वे उठ बैठे। खोदने का शब्द बन्द हो गया, श्रौर छेद मे से पानी श्राता सुनाई पडा। उन्होने जाकर मल्लाह की गर्दन पकडी श्रौर बोले, ''क्यो रे, नाव डुवा रहा है।''

सब जाग उठे। नाव के तले में एक बडा-सा छेद हो गया था, उसमें से बडे वेग से पानी श्रन्दर घंसा श्रा रहा था।

भागव ने उस छेद करने वाले को उठाकर नदी मे फेंक दिया। नाव डांवाडोल होने लगी। नाव वाले चीखते-चिल्लाते उठ बैठे, श्रीर सब लोग पानी मे कूद पडे। एक दूसरे मल्लाह ने भागव के सिर पर श्राघात किया। उन्होंने फरसी तानी। नाव उलट गई, श्रीर भागव तथा वह मल्लाह, पानी में एक-दूसरे के ऊपर हो गए।

श्रन्य सब मल्लाह चन्द्रतीर्थं की श्रोर किनारे पर श्राये। दिश्विण की श्रोर का किनारा कुछ निकट था, सो भागीव उस श्रोर बढ चले। उस मल्लाह ने डुबकी मारी श्रीर पीछे से श्राकर पैर पकड लिया। उन्होंने बलपूर्वक लात मारकर पैर छुडा लिया, श्रीर फ्लटते हुए किनारे की श्रोर तैरने लगे। श्रपने परशु को साथ रखने के लिए भी वे प्रयत्नशील थे, इसीसे तैरना उनके लिए कठिन हो रहा था।

भोर होने श्राया था, भार्गव ने देखा कि किनारे पर पांच-सात बड़े-बड़े मगर पड़े हुए हैं। उनका शब्द सुनकर वे सचेत हो गए श्रौर फिर पानी मे लौटकर डुबकी मार गए।

कुछ दूर आकर भागव खडे हो गए और उन्होंने हाथ मे अपना परशु उठाया। उनका पीछा करने वाला मल्लाह हाँप्ते-हॉपते तैरता आ रहा था। वह कटि-पर्यंत जल मे खडा हो गया, और उसने एक भयानक किलकारी की।

एक मगर मुंह फाडकर उस महलाह को पकड लेता, कि उससे पहले ही भागव ने छलांग मारकर मगर के फटे हुए मुंह में बड़े वेग से एक छाड़ा परशु मार दिया। मगर पीछे हट गया श्रीर परशु मुंह में लेकर पानी में डुबकी लगा गया। कुछ ही देर में रक्त की धारा ऊपर छाती दिखाई पड़ी।

वह मरुलाह फटी श्रांखों से मगर को श्रदश्य होते देखता रह गया। भागव उसे हाथ से खींचकर पानी के बाहर ले श्राये।

"ज्यामघ !" उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, "श्रवके तीसरी बार तू मुक्ते मारने में विफल हुश्रा है। क्या श्रव भी शत्रुत्व को भूल नहीं पाता है ?" ज्यामघ ने भागव की श्रोर इस प्रकार देखा जैसे सपने से जागा हो, श्रीर तुरन्त ही भूमि पर पडकर उसने उनके पैर पकड लिए, श्रीर सिसकने लगा।

"तू इस नाव में कैसे आ गया ?"

"गुरुदेव, चमा करिए। मृगारानी के निजी व्यक्ति मेरे सम्बन्धी होते हैं। श्राप इस नाव मे श्राने वाले थे, इसीसे श्रापको मारने के लिए मैं इसमे चढ़ बैठा। श्रीर श्रापने मुक्ते बचा लिया—कितनी बार १ ""

"श्रच्छा ही हुत्रा, तेरे लिए इस पश्चात्ताव की श्रावश्यकता थी।"

सैकडो सियारो की किलकारियां किनारे पर के जंगलो में सुनाई पडीं। ''यह क्या है 9'' भागेंच ने पूछा।

"गुरुदेव ' समा करिए। यह अधोरियों का बन है। यहां से बच-कर श्राप निकल नहीं सकते हैं, इसीसे तो नाव को मैंने इस स्थल पर डुबाया था।"

"श्रघोरियो का बन ?"

"हॅं, डड्डनाथ पिशाच यही रहता है। उसके हाथ से बचकर कोई जा नहीं सकता है। चिलए यहाँ से भाग निकलें।"

"देखें तो क्या होता है," भागव ने कहा।

## . २

ज्योही भागव श्रीर ज्यामघ ने श्रघोरी बन मे पैर रखा कि हाथों मे भैंसो श्रीर गायो की श्रंतिष्ठयों के शस्त्र लेकर श्रघोरी उनके श्रास-पास घिर श्राए। ज्यामघ घबडाकर भागने जा रहा था कि भागव ने उसे रोका, श्रीर श्राप हँसता हुआ मुख लिये खडे रह गए।

भागव को निर्भय और हँसते हुए देखकर पहले तो श्रघोरी कुछ़ भिभके, श्रौर फिर उन्होंने उन दोनों को बांधने के लिए रस्से निकाले। भागव ने स्वयम् हो उनसे मांगकर एक रस्सा ले लिया, श्रौर श्रपने हाथ पैरों में उसे बांधकर, उस रस्से का एक छोर उन्होंने श्रघोरियों के श्रमणी के हाथ में थमा दिया।

"चलो, कहां ले चलना चाहते हो ?" उन्होने हैँ सकर कहा, "मैं भागने वाला नही हूँ।"

उन्हें हँसते देखकर दूसरे दो-चार अघोरी भी हॅसने लगे।

श्रघोरी उन्हें बांधकर वैद्यार्थ पर्वत की तलहटी की श्रोर ले गए। वने जंगलों से घिरे हुए कर्गारों के बीच एक मैदान था। उसके श्रास-पास के कगारों में गुफाएं थीं। उन्हें देखकर वहाँ से कुछ स्त्रियाँ श्रीर बालक बाहर निकल श्राए।

चारो श्रोर खाये हुए पशुश्रो श्रौर पित्तयो की हिड्डियां श्रौर पंख फैले हुए थे। सड़े हुए मांस की दुर्गन्ध भी श्रा रही थी। स्त्रियो श्रौर पुरुषो ने हड्डी, पत्थर तथा पंखों के नाममात्र वसन पहन रखे थे। प्रत्येक स्यक्ति की कमर पर एक-एक खोपडी बंधी हुई थी, जो पानी पीने के काम भी श्राती थी।

मैदान के बीच में लाकर भागव श्रीर ज्यामघ को बांध दिया गया। दिन-रात उन्हें खंडे रहना पडता था। जो कुछ उन्हें खाने को दिया जाता था, उसे सूंधना भी श्रसद्ध था। ज्यामघ सारे दिन भय से या श्रात्म-तिरस्कार से ऋन्दन किया करता। पर भागव को इन गन्दे, दुर्गध-भरे, पर श्रानन्दी श्रीर विद्वेष-मुक्त लोगो पर ममता हो श्राई।

पर मानवों के प्रति इन लोगों के मन में जो तिरस्कार का भाव था, उसे जीतना सहज नहीं था। सांम्म को खा-पीकर निवृत्त होने पर लक-बिया प्रथवा ग्राग में तपी हुई हिंद्डियां लेकर उन दोनों को जला-जला-कर संतप्त किया जाता। ज्यामघ चिल्लाता, गालियां देता, श्रौर प्रायः वेदना से बेजान हो जाया करता।

भागव चुप रहकर उस दाह को सहन करने लगे, यह बात अधी-रियो की समक में न आ सकी। धीरे-धीरे वे अधीरियों के साथ कुछ बातें भी करने लगे। अधारी लोग मानव को हिसक मानकर उससे डरा करते थे, पर ऐसे ममता-मरे मानव को देखकर वे अचरल में पड़ गए; फिर तो वे उन्हें एक बडा-सा खिलौना समसकर उनके साथ विनोद-क्रीड़ा करने लगे और उन्हें जलाना-सताना उन्होंने छोड दिया।

श्राठ दिन पश्चात् गुरु डड्डनाथ श्राये । भागव श्रीर ज्यामघ की देखकर उन्होने श्रोठ पीसे ।

"धातक, दुष्ट मानव !" वह बुदबुदाया । भागंव ने हँसकर कहा—"बहुत लोग ऐसे होते है, पर सभी नही।" "तू यहाँ कैसे चला स्राया ?"

"इस ज्यामघ से पूछिए।"

ज्यामघ ने सारी बात कह सुनाई । डड्डनाथ ने उस पर थूक दिया— "रूठे, द्वेषी, हत्यारे, कृतव्र मानव !"

''श्राप भूल रहे हैं। श्राप भी तो मानव ही हैं न ?''

"नहीं, मै मनुष्य नहीं हूँ। मै तो श्रघोरी हूँ।"

"क्या श्रघोरियों में द्वेषी, सूठे श्रौर हत्यारे लोग नहीं होते ?"

"नही, हम लोग तो सीधे श्रौर सरल है।"

''बहुत से मनुष्य भी ऐसे होते हैं।"

"हाँ-" तिरस्कारपूर्वक डड्डनाथ ने कहा।

"पर गुरु, हमें मुक्त तो कर दीजिए। हमारे शरीर पर घाव पह गए है, श्रीर सिर में जूएं पड गई है। हमें नहा तो लेने दीजिए," भागव ने कहा।

"शायद भाग जाना चाहते हो ?"

"मै क्यो भागने लगा ?"

'मै किसी का भी रक्त पी सकता हूँ,'' कहकर उड्डनाथ हँस पड़े। ''रक्त किसलिए पीते है आप श्रीर भी तो खाने की बहुत-सी वस्तुएं है। और आप यदि गुरु है तो मेरे बाप-दादे भी गुरुवंश के ही है।"

"तू भी गुरु है ?"

"हाँ "

''त् हवा मे उड सकता है ?"

''नहीं''

"पानी पर चले सकता है ?"

"नहीं"

"श्रंधेरी रात में देख सकता है ?"

"हाँ"

"मूठ बोलता है!"

"रात होने पर परीचा कर देखिए।"

"हाँ, हाँ बापू, श्रापके श्रीर मेरे समान ही यह भी रात को देख सकता है," डब्डनाथ के पुत्र भडनाथ ने कहा।

डड्डनाथ कुछ उलम्मन मे पड गया—''पर तून तो हवा में ही उड सकता है, न पानी पर ही चल सकता है, श्रीर न खून ही पीता है। फिर तू भला कैसा गुरु ?''

"ग्राप जो नही कर सकते, वह मै कर सकता हूँ।"

"क्या कर सकता है ?" तिरस्कारपूर्वक हॅसकर डड्डनाथ ने पूछा। "श्राप जो कुछ खाते हैं, उससे श्रच्छा खाना श्रापको दिखवा सकता हूँ। ये श्रापके घाव श्रोर खुजली मिटा सकता हूँ। मै श्रापको विद्या सिखा सकता हूँ।"

''विद्या <sup>9</sup> यह विद्या क्या होती है ?''

"श्रापके पास जो शस्त्र है उनसे भ्रच्छे शस्त्र में बना सकता हूँ। तुमसे कही श्रधिक सरजता से मैं वनचरों को मार सकता हूँ। एक तो यही विद्या है। दूसरी विद्या है जिससे मैं तुम्हे तेजस्वी श्रौर विशुद्ध बना सकता हूँ, तुम्हे श्रार्थत्व सिखा सकता हूँ।"

डड्डनाथ खिलखिलाकर हॅस पडा, श्रीर उसे हँसते हुए देखकर श्रन्य श्रघीरी भी हँसकर श्रास-पास नाचने लगे।

"इस लड़के को अच्छा कर सकता है ?"

"यदि मुक्त पर तुम्हे विश्वास हो तो।"

"मानव मे और विश्वास ?"

"करके तो देखिए।"

"पर कैसे कर सकता हूँ १ मुक्ते तो तुम लोगों का बहुत श्रनुभव है।"
"तुम्हे महाश्रथर्वण ऋचीक के पौत्र का श्रनुभव नही है। मुक्ते
छोड़ दो।"

"तू भाग जाना चाहता है ?"

"गुरु डड्डनाथ ! क्या मैं मूर्ज हूं जो भाग जाऊँगा ? नदी की राह में मगर मुॅह फाड़कर बैंटे हैं। बन के मार्ग में सिंह श्रौर वराह भूखे बैंठे हैं। मेरे भागने का एक ही मार्ग है। तुम्हारे हृद्य का द्वार खोल कर उसीमें से भागूंगा।"

"तू मेरी श्राज्ञा के बिना नही भागेगा ?"

''मुक्ते ऋपनी शपथ है, ऋपने बाप-दादो की शपथ है,' भार्गव ने कहा ।

"ढड्डनाथ अब्रोरी का वचन भंग क्रके कोई जीता जा सका है 9" "पर भागव का दिया वचन देवों के लिए भी तोडना सं-नहीं है।"

डड्डनाथ ने प्रसन्न होकर भागेंव को छोड दिया छोर उनके बहु विनती करने पर ज्यामघ को भी छोड दिया। डड्डनाथ ने तां ज्यामघ का मार ही डालने का संकल्प किया था, पर भागेंव ने उसे छुडवा लिया।

ऐसी सुन्दर नर्मदा पास ही मे थी, तब भी उसमे स्नान करना सम्भव नही था। वहाँ मगर बहुत अधिक थे।

दूसरे दिन सबेरे भागव नदी के तट पर खंडे थे, डड्डनाथ श्रीर भड़नाथ वहाँ श्राये। डड्डनाथ के डकारने पर छ मगर खिलवाड करतं हुए, दुम हिलाते-से उनके पास श्राये। डड्डनाथ ने उन्हें सहलाया। भड़नाथ ने हाथों में मांस के टुकडे लेकर उन्हें खिलाये। फिर डड्डनाथ ने श्राज्ञा दी—"बेटे जाश्रो, श्रव कल।" श्राज्ञाकारी कुत्तों की भांति मगर फिर पानी में चले गए।

बडुनाथ ने भागव से कहा---''देखा, तेरे मानवों से तो मेरे थे मगर ही भले । जो खिलाता है, उसे तो कभी नहीं काटते ।"

"सच बात है," भाग व ने स्वीकार किया।

्रमानव के समान कृतघ्न जंतु मैंने दूसरा नहीं देखा। श्रद्योरी कभी श्रद्भी क्री, हुई सेवा को भूलता नहीं है। तू मगरो को खिलायमा ??? .

"आपाजीयन यदि मुक्ते यहीं रहना पड़ा तो खिलाऊँगा।"
"सो विना गुरु के कैसे सम्भव है ?"

"तुम मगर को वश में करते हो, मैं उनसे भी दुष्टतर मानवो को वश में करने का प्रयत्न करता हूँ," भागव हँस पड़े।

कुछ ही दूर पर एक प्रवाह था, वही भागेव संध्या स्नान किया करते।

ज्यामघ की अञ्जलाहर का पार नहीं था। तीसरे दिन वह अस्यन्त करणा हो गया तो दिन-रात उसकी सेवा करने का काम भागव ने अपने सिर उठा लिया। रात को ज्यामघ पागल-सा हो जाता। वह अपने मरे हुए मॉ-बाप को याद किया करता, और भागव से चमा मांगा करता। बहुत बार वह भागने का या फिर आत्मघात कर लेने का विचार किया करता, और सदा रोता-कलपता रहता। भागव उसके जीवन मे रस लेने लगे। जब ज्यामघ निराश होकर रोया करता तो उसे छाती से दाबकर वे माता की भाँति आश्वासन दिया करते। कई दिनो तक उनके लिए सबसे बडा काम यही हो गया था कि आधी-आधी रात तक जागकर वे पगले-से हो रहे ज्यामघ को अपना दुःख बिसराने के प्रयस्न मे योग दिया करते।

भडनाथ श्रीर भागव सबेरे जंगल में श्राखेट को जाया करते। श्रघोरियों को श्राखेट-पद्धति श्रादिम ढंग की थी। एक लकडी के लिरे पर पत्थर का फलक खोसकर, वे भाले के रूप में उसका श्रयोग किया करते। किसी बड़े माड़ की गठीली शाखाओं में से वे श्रपनी गदाएं बना लिया करते। पत्थर, पत्थर की हथौड़ी श्रीर हिड्डयों की फरसी, यही उनके विशिष्ट हथियार थे।

दूसरे ही दिन जंगल में जाकर भागव ने हरे बांस और मैंसो की श्रंतिडयाँ एकत्रित कीं श्रीर उन्हें घिस-घिसकर कुछ तीले तीर बना लिये। भागव को ऐसी विचित्र कियाएं किरते हुए देखकर भडनाथ श्रीर उसके कुछ भित्रों को बडी हाँसी श्राई। जब भडनाथ श्रीर कुछ श्रायोरी सबेरे श्रालेट पर गये तो वे भी उनके साथ गये। जंगल में जाकर माडो के पीछे छिपकर श्रघोरी पचियो का-सा शब्द करते हुए, पिचयो

को ललचाने लगे। जो पत्ती ललचाकर पास श्रा जाते, उन्हें वे बड़ी चपलतापूर्वक श्रपने हाथों में पकड लेते।

भागंव ने उनसे चुप रहने के लिए कहा और दूर पर दो बडे-बडे सारस घूम रहे थे, उन्हें एक ही बाण से बींध दिया, और फिर कुछ उडते हुए बडे-बडे पत्तियों को तडातड़ मार गिराया। आखेट की यह पद्धति अघोरियों को बहुत पसंद आई। अघोरी वृद्धों और डड्डनाथ ने उसका निषेध किया।

"यह तो छुलना है। हाथों-हाथ जानवरों को पकड लाना ही न्याय कहा जा सकता है। या तो वे ही हमें खायं, या फिर हमीं उन्हें खा जायं। ऐसी युक्तियाँ रचकर यदि हम उन्हें मारेंगे, तो किसी एक दिन हमारे परस्पर के व्यवहार में भी हम एक दूसरे पर उसका उपयोग करने लगेंगे। परिखाम यह होगा कि शत्रुत्व बढ़ेगा और हम भी मानवों की भाँति हिंसक हो जायंंगे।"

भागेंव ने दूसरे ही दिन तीर-कमान जला दिए। शस्त्रों का एक नया ही रहस्य उनकी समस्त मे श्राया।

गन्दगी के कारण श्रघोरी श्रनेक प्रकार के रोगो से पीडित रहा करते थे। भागव ने श्रश्निनो की श्रायुर्विद्या के प्रयोग करने की इच्छा प्रकट की, पर वह श्रघोरियों को रुचिकर न जान पड़ी। रहन-सहन, वेषा-भूषा तथा शरीर की स्वच्छता श्रादि से उन्हें बड़ी विरिक्त थी। जोगों की मान्यता थी कि इसीसे श्रघोरियों की शक्ति बहुत चीण हो जाती है। नहाना उनके यहाँ पाप माना जाता था। प्रतिदिन शरीर पर राख मलना एक सुघडता का लच्चण माना जाता था। भागव दिन मे दो बार प्रवाह में नहाया करते थे, पर श्रघोरियों की दृष्ट में वह बड़ी श्रघम बात थी। कोई श्रघोरी जब बहुत रुगण हो जाया करता तो वे उसे मर जाने देते, श्रीर उसे जलाकर, उसकी खोपड़ी, उसकी हिंदु थो तथा उसके मेदे के भिन्न-भिन्न उपयोग वे किया करते। श्रघोरियों को हिंदु खां बहुत प्रिय थीं।

मनुष्य को ऐसी श्रवगणना मार्गव के मन मे बहुत खलने लगी।
पर इस सम्बन्ध में श्रधोरियों को सममाना व्यर्थ था। उन्होंने मरणशय्या पर पड़े एक व्यक्ति की परिचर्या का मार श्रपने ऊपर ले लिया
तो डड्डनाथ ने उन्हें वैसा करने का निषेध किया—''जब श्रघोरी के
मरने की घडी श्राती है, तो उसकी हड्डियों श्रीर खोपडों से ही श्रन्य
श्रघोरियों को बल मिलता है, " उसने कहा। "उसे फिर जिलाने का
प्रयत्न करने से भैरवनाथ कुपित हो जाते है।" यदि कोई श्रघोरी कहीं
घायल होकर बेजान हो जाता तो उसका रक्त चूस लेना ही उनके यहाँ
पुरुष माना जाता था।

चार महीनों के पश्चात् भागेंव को एक सुयोग मिला। एक दिन भडनाथ और उसके कुछ युवा अघोरी उसके साथ जंगल में शिकार पर गये थे। भयंकर किलकारियाँ करके वे डुगडुगी बजाते हुए, बड़े-बड़े दांतो वाले सूअरो और सिहों को खिजाते और फिर पत्थर की हथौडियों, लाठियों, पत्थरों तथा लकड़ी की गदाओं से वे उनका सामना करते। और उसमें भी यदि कोई बिना शस्त्र के ही जानवर से स्वयम् भिड़ कर उसे मार देता, वही शूरवीर सममा जाता। इस प्रकार आखेट अघोरियों और पशुओं के बीच युद्ध का रूप ले लिया करता था। या तो वे ही हमें खा जायं, या फिर हमीं उन्हें खा जायं, यही आखेट का न्याय माना जाता था।

एक दिन ऐसे ही एक आखेट में डड्डनाथ के भाई का एक बीस वर्ष का लडका घायल होकर अचेत हो गया। आखेट सम्पन्न हो जाने पर, अघोरी आखेटक घायल व्यक्ति का रक्त पीने को प्रस्तुत हुए। भागेंव को वह लडका बहुत प्रिय था, अतएव उसे कंधे पर उठाकर जंगल में भाग निकले। बडी दूर तक सबने मिलकर उनका पीड़ा किया, पर वे हाथ न आए।

श्रधोरी क्र इ होकर श्रपने गाँव को लौट गए, उनकी बात सुन कर सारा गाँव उत्तेजित हो उठा। पर भडनाथ ने सबको समक्ता-बुका कर शांत किया। भागव भाग कर नहीं जायंगे। तीसरे दिन जब गुरु-डड्डनाथ श्राये तो उन्होंने भागव की खोज में कुछ श्रादमियों को भेजने का प्रबन्ध किया। संवेरे ही डुगडुगियाँ बजाई गई। खोज में जानेवाले लोग तैयार होकर श्रापहुँचे, श्रन्य लोग उन्हें देखने को एकत्रित हो गए, श्रीर डड्डनाथ खिलखिलाकर हॅस पडे।

"कहाँ जा रहे हो, मूर्खों ?"

भागिव अपनी गुफा के बाहर ही खडे थे। उनके साथ वह युवक बिना राख का स्वच्छ शरीर लिये खडा था। डड्डनाथ और उस युवक का बाप दौडते आ पहुँचे, और ध्यानपूर्वक उस लडके को देखने लगे। दो-एक स्थल पर भागिव ने उसके शरीर पर पिट्टयाँ बाँघ रखी थी, अन्यथा वह लड़का अति शुद्ध रूप में सामने खडा था।

"यह क्या बात है ?" हॅसकर डड्डनाथ ने कहा।

"मरे हुए अघोरी से तो जीता ही भला है न ?" भार्गव ने पूछा। अधोरियो पर इस चमत्कार का बहुत गहरा प्रभाव पडा। और धीरे-धीरे कोई-कोई अपने रोग का उपचार कराने के लिए उनके पास आने लगे।

# . ३ :

ज्यामध अच्छा तो हो गया, पर उसके भीतर आत्म-तिरस्कार का भाव बहुत बढ गया था। साथ ही अघोरियों के प्रति भी उसके मन की घृणा बहुत प्रबल हो उठी थी। वह स्वयम् पितृहीन और कुलहीन था। जिसे वह मारने आया था, उसने अपने उपकारों से उसे ढांक दिया था। जो व्यक्ति उसका कहर शत्रु था, उसके प्रति उसका पूज्यभाव दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। और वह शार्यात-कुल-शिरोमणि आज इन वीभत्स और गंदे अघोरियों के बीच आ बसा था। क़िसी रूठे हुए बालक की भाँति अपने कोघ का अधिक-से-अधिक प्रदर्शन करने में उसे आनन्द आता था।

भागव का अघोरियों के साथ मिलेना-जुलना तथा हैंसना-बोलना उसे रंचमात्र भी अच्छा नहीं लगता था। गुरुदेव-जैसे व्यक्ति की यो सरलता का व्यवहार करते देखकर उसके गर्व को आघात पहुँचता था, और कई बार वह उन्हें ताने भी मारा करता था।

नितान्त बाध्य होने पर ही वह अघोरियो से बातचीत करता। राख मले हुए, हिंड्डयो से सजे, गन्दे शरीर वाले उन स्त्री-पुरुषों को प्रतिदिन देखकर उसकी घृणा और अकुलाहट बढती ही जाती थी। प्रायः डड्डनाथ या भडनाथ को मारकर, अथवा स्वयम् को मगरो का ग्रास बनाकर अपने जीवन का अन्त कर डालने को उसका जी चाहता। पर भागव की भिक्त से उसका हृद्य ओत-प्रोत हो गया था। उनके प्रोत्सा- हक शब्दो से उसे शक्ति मिला करती थी। इसीसे उनका द्रोह न करके उनकी सेवा करने का मंकल्प मन-ही-मन करते हुए वह अपने दिन बिताया करता।

श्रघोरी स्त्रियों को देखकर ज्यामघ को बडा क्रोध श्राता। उन लोगों में विवाह की प्रथा नहीं थी। जिस पुरुष को जो स्त्री श्रनुकूल पह जाती, उसी के साथ वह श्रपनी गृहस्थी बसा लेता, वेवल डड्डनाथ को इस बात की स्चना दे देनी पडती थी। एक-दूसरे की प्रीति कोई तोड देता, तो उन्हे दुख नहीं होता था। उन लोगों में परस्पर यदि कोई क्ताडा हो जाता तो डड्डनाथ या भडनाथ उस पर श्रपना निर्णय देते, तब सभी लोग हॅस पडते, श्रीर जहाँ से चूके थे वहीं से फिर गिनना श्रारम्भ कर देते। दाम्पत्य-भाव उन लोगों में इतना कम था कि स्त्रियों को लेकर उनके बीच कभी कोई ईच्चा या द्वेष नहीं जागता था कि जिसके परिणामस्वरूप उनमें परस्पर मंघर्ष हो। उनकी प्रीति करने की रीति को देखकर ज्यामघ का सिर घुम जाता था। स्त्रियों में कोई लज्जा का भाव नहीं था। पुरुष खुल्लमखुल्ला स्त्रियों को रिक्ताने की चेष्टाएं किया करते। दिन हो या रात हो जहाँ भी विलास का रंग जम जाता, वही रित-श्रथ्या हो जाती थी। ज्यामघ उन्हें कुत्तों से भी हीनतर मानता

था। इन लोगों के आनन्दी और सरल स्वभाव को देखकर उसके मन की ग्लानि का भाव विद्वेष से श्रोत-प्रोत हो उठता। कोई स्त्री ज्यामघ की श्रोर श्राँख उठाकर देखती भी नहीं। वे माना करती थीं कि ज्यामघ एक नीच श्रोर श्रघम मानव है। पर भागव के पीछे कई स्त्रियां चक्कर काटा करती थी। ज्यामघ श्रात्म-तिरस्कारपूर्वक इस बात की प्रतीचा मे था कि किस च्या गुरुदेव का पतन हो श्रोर कब वे किसी श्रघोरी स्त्री के साथ गृह-संसार बसाकर बैठ जायं। एक-दो महीने तक स्त्रियो को भागव के श्रास-पास डोरे डालते देखकर ज्यामघ क्रोध से भर उठा।

एक दिन उसने भागव से पूछा--"गुरुदेव ! क्या भगवती को भ्राप भूत गए है ?"

''मुक्ते उसका स्मरण करने की श्रावश्यकता नहीं है।'' "इतने दिनो के उपरान्त भी <sup>१</sup>"

"मुभे लोमा का स्मरण करने की आवश्यकता नहीं जान पडती। मैं जहाँ भी हूँ, उसका अंश हूँ। और वह जहाँ भी है, मेरा अंश है। हम एक है, दो नही।"

ज्यामघ मन-ही-मन हँसा—श्रीर यो किसी दिन गुरुदेव किसी श्रघोरी स्त्री के जाल में फंस गए तो !

यह तो सभी प्रत्यच्च देख रहे थे कि अनेक स्त्रियां भाग व की श्रोर आकर्षित हो रही है। वे जहां भी जाते, स्त्रियां अपने काम छोड़कर उनके सामने जा खडी होतीं। जब भाग व नहाने जाते तो बहुत-सी स्त्रियों का जी करता था कि वे पानी भरने जायं। कभी-कभी भाग व भी मंद-मंद मुस्कराते हुए बातचीत किया करते।

एक बार ज्यामघ भाग व के साथ नहाने गया, तभी तीन श्रघोरी युवितयां वहाँ पानी भरने को श्राईं। उनमें से दो युवितयां पानी भरना छोडकर भाग व के सामने श्रा खडी हुईं। उनमे से एक डड्डनाथ की छोटी बहन थी। ज्यामघ ने छिपे-छिपे पत्तो की सिंगार-सज्जा मे से तैर श्रा रही उसकी शरीर-रेखाएं देखीं श्रीर दूसरी श्रघोरी स्त्रियो की शरीर-

रेखाओं के साथ उनकी तुलना की। अघोरी स्त्री अपने हास्य श्रीर नखरों से भागेंव को रिक्ताने का बराबर प्रयत्न कर रही थी। बड़े ही मीठे हास्य से उस स्त्री ने उनसे बातचीत की, पर उनकी हिमगिरि के समान शीतल श्राकर्षणता चण-भर को भी न पिघली। उस स्त्री ने भी श्रनेक प्रकार के ध्रष्ट प्रदर्शन किये, पर भागेंव उसको ऐसे लाड से बहलाते रहे. मानो कोई प्रयितामह ही हो।

"तेरा पति कहाँ है ?"

''त्राखेट पर गया है। मैं श्राज ही सांम्स को उसे छोड दूंगी।'' ''किसलिए ?''

"मै तेरे साथ ब्याह करना चाहती हूँ।"

"पर मै तेरे साथ ब्याह करना नहीं चाहता," हॅसकर भाग व ने कहा।

"क्यो ?"

"मेरे तो स्त्री है।"

"कौन ?" किचित् क्रोध मे श्राकर डड्डनाथ की बहन ने कहा।

"यहां तो कोई स्त्री मेरी नहीं है, वह तो मानवों के यहाँ है," भाग व ने श्राक्षासन दिया।

"कोई नीच मानवी होगी वह ?"

"नहीं, वह भी श्रघोरियो-सी ही सरत है, श्रौर मानवो के बीच भी वह श्रपूर्व है।"

"पर न तो वही यहाँ श्रासकेगी, श्रीर न त्ही यहाँ से जा सकेगा।"

"जो भी हो, पर मैं उसकी प्रतीचा करूँगा।"

"कब तक ?"<sup>\*</sup>

"जब तक हम मिल नहीं जाते।"

"ऐसा भी भला कहीं हो सकता है ? तू तो मेरा पति बन जा।"
"कैसे हो सकता हूँ ? मैं तो दूसरी का पति हूँ न !"

"गुरु से कहकर उससे अपना विवाह-विच्छेद कर ले।"

''मानवो का गुरु तो मै ही हूँ। हमारा विवाह टूट नही सकता है।''

"तो तू मुक्ते नहीं ब्याहेगा ?" उस स्त्री ने रो दिया।

"तरा पति ही क्या बुरा है <sup>१</sup> मैं त्राज सांम को तुम दोनो ूसे मिलू गा और तुम्हारे साथ ही भोजन भी करूँ गा।"

सांभ को उस स्त्री ने डड्डनाथ के सम्मुख जाकर भार्गव के विरुद्ध गुहार की।

"भागवनाथ <sup>†</sup> क्या त् विवाहित है <sup>१</sup>'' उन्होने भागव को बुलाकर पूछा ।

"gĭ "

"तू यहीं किसीसे विवाह क्यो नही कर लेता ?"

"मेरे तो पहले ही से एक पत्नी है। मै विवाह कैसे कर सकता हूँ ?"

"तो क्या त्राजीवन स्त्री के बिना ही चला ले जायगा ?"

"किसी दिन तो मुक्ते छोड़ोगे ही न ?"

"श्रीर जो नहीं छोडूं तो ?" डडडनाथ ने पूछा।

"तब भी मै श्रौर मेरी पत्नी तो एक ही रहेगे। वह तो मेरे रक्त-मांस में भिदी हुई है।"

"क्या वह भी किसी दूसरे के साथ विवाह नहीं करेगी ?"

"इस बात की तो वह कल्पना भी नहीं कर सकती है।"

डड्डनाथ फिर हॅस पडा—मानवों को समकाना बहुत ही कठिन काम था।

"क्या श्रघोरी तुमे श्रच्छे नहीं लगते ?"

"श्रघोरी मुक्ते बहुत प्रिय है। राग-द्वेष की मात्रा उनमे इतनी कम है कि मानवों की अपेजा उनमें देवस्व का श्रंश श्रधिक है।"

उसी सांम को भागेंव डड्डनाथ की बहन श्रीर उसके पति के साथ भोजन करने के लिए गये श्रीर उन दोनों के बीच ऐसा मेल करवा दिया कि उस स्त्री ने श्रपने पति को त्यागने का विचार ही तज दिया। मार्गव विवाहित हैं, वे दूसरा विवाह नहीं कर सकते हैं, श्रीर डड्ड-नाथ को बहन के साथ विवाह करना उन्होंने श्रस्वीकार कर दिया है, श्रादि बातें जब श्रघोरियों के बीच फैल गईं तो उन लोगों को बढी हँसी श्राई। बहुत लोगों के मन में उनके लिए पूज्यमात्र जागृत हो उठा, श्रीर कुछ लोग तो यह भी मानने लग गए कि इस विषय में मानव श्रघोरियों से श्रन्छे हैं।

पर इस घटना का ज्यामध के मन पर बडा ही विचित्र प्रभाव पडा। अब वह अघोरी स्त्रियों को एक दूसरों ही दृष्टि से देखने लग गया। पत्थरों और हिंड्डियों के आभूषणों से ढकी स्त्रियों के शरीर की प्रत्येक रेखा को निरखने का एक मोह-सा उसके मन में जाग उठा। पर साथ ही उसे बडी तीव्रता से इस बात का भी भान होता गया कि वह स्वयम् आर्थ है, शार्यात है और ये गन्दी, संस्कारहीन, खोपडी का मेदा रखने-वाली अघोरी स्त्रियां हैं। पर दूसरी ओर उन स्त्रियों को लेकर उसके मन में बडी ही उन्मत्त लालसा जाग उठी थी। किन्तु उसके दुर्भाग्य से अघोरी लोग उसे घृणा की दृष्टि से देखते थे और वे उसे मनुष्य तक मानने को तैयार नहीं थे।

सारे गाँव की नग्न स्त्रियां उसके सामने से श्राया-जाया करती थी, उनकी लिजत चेष्टाएं श्रीर व्यवहार भी वह नित्य श्रपनी श्रांको श्रागे देखा करता था, फिर भी वह स्वयम् उनसे दूर था, श्रस्पृश्य था—यह वेदना उसके लिए बडी दु.सह पडी थी। दिन श्रीर रात उसे ऐसे ही सपने श्राया करते मानो काल्पनिक श्रघोरी स्त्रियाँ उसके हाथ से रह-रह कर निकल जाती हैं। श्रीर इन सपनो से जो व्यथा उसे होती थी, उस पर नियंत्रण करने के लिए वह श्रकेला जंगलों में भटका करता।

ज्यों-ज्यो उसकी यह व्यथा बढने लगी त्यों-त्यो उसका आत्म-तिरस्कार का भाव भी बढने लगा। इस लालसा के कारण वह पतित और अधम हो पडा है, इस बात को कल्पना भी उसके हृदय को बेधने लगी। एक दिन तडके ही उठकर वह बहुत दूर जंगल मे निकल गया श्रीर गिरिष्टंग पर जा चढ़ा। इस श्रधमता से बचने के लिए उस ने श्रात्म-हत्या करने का निरचय कर लिया था। ज्यो-ज्यो वह गिरिष्टंग पर चढता गया, त्यो-त्यो श्रघोरी स्त्रियां उसे श्रधिकाधिक दीखती गईं। श्रपनी कल्पना से उस दर्शन को दूर करने के लिए उसने श्रपने गालो पर कई तमाचे मारे।

वह शार्यात है श्रीर भार्गव का शिष्य है, उसके लिए एक ही रास्ता है—श्रीर वह है मृत्यु। शिखर के एक किनारे पर काड के तले वह श्रात्मघात करने के लिए तैयार होकर खडा हो गया।

उसके पास ही किसी ने खाँस दिया। वहाँ निकट ही श्रघोरियों का एक गांव था, वहीं की कोई स्त्री लकडियां बीन रही थी। ज्या-मघ ने ज्यो ही उसको देखा कि वह हँस पड़ी श्रौर वही ठिठक गई, फिर वह ज्यामघ की झोर बढ श्राई। वह एक श्रधेड वय की, कुरूप श्रौर गंदी स्त्री थी। उसे ऐसे जान पड़ा मानों कोई दूसरा ही ज्यामघ यह देख रहा है। श्रौर यह ज्यामघ उस दूसरे ज्यामघ की श्रोर देखकर हॅस पड़ा।

सारी सृष्टि मानो नृत्य करती-सी जान पडी।

कुछ ही देर मे आत्म घात का संकल्प भूलकर मंद-मंद हँसता हुआ ज्यामघ पर्वत से नीचे उत्तर आया। उसके अंतर मे दूर पर खडा कोई ज्यामघ आत्म-तिरस्कार के भाव का अनुभव कर रहा था, पर उसकी उसे चिन्ता नहीं थी।

ज्यों ही वह भागेव से मिला तो उन्होने तुरन्त उसके भीतर के परिवर्तन को ताड लिया।

"ज्यामघ । कोई पत्नी मिल गई है क्या ?"

ज्यामच संकोच में पड गया। उसे पता ही नहीं था कि गुरुदेव बडे ध्यान से उसका निरीक्तण किया करते थे।

"गुरुदेव! चमा करिए, अब मुक्तसे श्रकेले नहीं रहा जाता है।"

"इसमें चमा करने की क्या बात है १ स्त्री का संग तो मनुष्य का परम धर्म है। मैं श्राज ही गुरु डहडनाथ से श्राज्ञा ले श्राऊंगा।"

कुछ महीनों में भागव ने श्रद्योरियों पर बडा गहरा प्रभाव जमा बिया। श्रद्योरियों की भोजन-पद्धित श्रव ब्यवस्थित हो चली थी, उनके रहन-सहन में एक सुघडता श्रा गई थी श्रीर उनके रोग श्रव मिटने लगे थे। उनकी रीतियाँ भी श्रव बदल चली थी। डड्डनाथ कहने लगे थे— "डड्डनाथ के दो पुत्र हैं—भडनाथ श्रीर भागवनाथ।"

भागव ने श्रवोरियों के साथ सम्पूर्ण तादात्म्य साध लिया श्रौर श्रव वे उनमें शक्ति का संचार करने लगे। डड्डनाथ ने भी निःसंकोच उन्हें श्रवोरियों की सिद्धियाँ सिखा दी थी।

एक ही वर्ष में भागव श्रघोरियों के भी गुरु हो गए। प्रत्येक पूर्णिमा को श्रघोरियों के भुंड श्रमर कंटक में होकर डड्डनाथ के दर्शन करने श्राया करते थे। उन पर भी भागव का प्रभाव पड़ने लगा था, श्रौर जहाँ भी श्रघोरी लोग बसते थे वहीं गुरु भागवनाथ का नाम स्मरण होने लगा था।

एक दिन गुरु का सकार-समारम्भ करने के लिए श्रघोरीगण नदी के तट पर एकत्रित हुए थे। गुरु डब्डनाथ पानी पर ऐसे सनसनाते हुए चले श्रा रहे थे मानो नदी पर बैंटे-बैंटे श्रा रहे हो। उनके हाथ पर एक मनुष्य था, देखकर सभी चिकत हो गए। डब्ड्डनाथ गुरु श्रीर जीता मनुष्य साथ ले श्राएं!

घुटनो तक के पानी मे श्राकर डड्डनाथ खडे रह गए श्रीर श्रपने हाथ के मनुष्य को उठाकर हर्ष की किलकारी मारते हुए किनारे पर श्रा पहेंचे—''बहु लाया हूँ, बहु लाया हूँ।''

"किसके लिए ?" श्रघोरियों ने चिल्लाकर पूछा ।

"भागवनाथ के लिए।"

डड्डनाथ कगार की स्रोर गया। भागव की दृष्टि ज्यो ही वहाँ पडी तो वे सपटकर वहाँ जा पहुँचे। "लोमा ' लोमा '" कहकर उन्होने भगवती को श्रपने हाथों में ले लिया।

"मै भागवनाथ की बहू को लिवा लाया हूँ—बहू को," कहकर डड्डनाथ हर्ष से उछल पड़े। भगवती ने झॉकों खोलकर भागव को देखा, और उनके गले से लिपट गईं। एकाय्रता का वह बल बिखर गया। वे हर्ष के झावेग मे बड़े भारी उच्च स्वर में सिसकने लगी।

डडडनाथ मन-ही-मन मुस्करा रहे थे, श्रोर श्रपने प्रिय श्रौर हितेषी मगरो को उनका खाद्य खिला रहे थे।

#### : 8 :

माहिष्मती नगरी के कुछ दूर एक ऊजड गाँव मे एक छोटा-सा घर था। उसमे एक नन्हा-सा दीया जल रहा था। उसके बाहर दो व्यक्ति दीवार की स्रोट नंगी तलवार लेकर छिपे हुए थे।

बाहर को पटसाल में एक वृद्ध पुरुष श्रंधेरे में बैठा था । भीतर के कत्त में एक सुन्दर मृगचर्म पर मृगारानी बैठी थीं—श्राभूषणविहीन, श्रौर श्रत्यन्त मिलन जर्जर वेश में । उसका मुख चिन्तातुर था । कान लगाकर वे किसी की बात सुन रही थीं । उनका धैर्य श्रव जाता रहा था ।

श्राभूषण श्रौर सुन्दर वस्त्रों में वह सदा ही श्राकर्षक दिखाई पडती थी। पर इस समय उन सबकी सहायता के बिना उसके श्रोठों का मद, उसकी गरदन को बंकिमा का गर्व, उसके खवो श्रौर स्तनों की श्रौढ़ मोहिनी का रहस्य मानो स्पष्ट प्रकट हो रहा था।

सहस्रार्ज न के राज्य की श्रधिष्ठात्री थी, फिर भी यह छोटा सा घर श्रोर श्रपने तीन विश्वस्त श्रादमी उसने श्रलग ही रख छोडे थे। गुरु भृदुगड श्रोर पाँच-सात श्रन्य विश्वस्त व्यक्तियों को छोडकर कोई इस सम्बन्ध में कुछ जानता ही नहीं था। प्रतापी मृगारानी को जब भी कोई श्रत्यन्त गुप्त मंत्रणा करनी होती थी या राज्य-ज्यवस्था का भार हलका करने को जब भी उनका जी चाहता, वे कभी-कभी यहां श्रा जाया करती

थीं। जगत् की दृष्टि में वह उस बाहर बैंठे हुए वृद्ध का घर था, पर वास्तव में वह सहस्रार्जुन की जानकारी से परे मृगारानी का एक विश्राम-स्थल था।

मानो उस घर के परिचित कोने-कोने से वह श्रन्तिम विदा मांग रही हो, ऐसे खिन्न और स्नेहपूर्ण नयनों से वह चारों श्रोर देख रही थी।

"श्रायंगे या नहीं आयंगे ? नहीं आसे तो ?" उसके चिन्तातुर मस्तिष्क में ऐसे ही प्रश्न बार-बार उठ रहे थे। रह-रहकर द्वार में जा खडे होने को उसका जी चाहता, पर वह मन मारकर जहाँ-की-तहाँ बैठी ही रही।

उसने निश्चय कर लिया था। यदि वे न श्राये, तो वही उनके पास जायगी—एक बार, एक च्राण के लिए, श्रन्तिम च्राण के लिए।

उसके हृदय में एक ज्वार-सा श्राया, बाहर कोई श्राया जान पडा। उसका जी न माना। वह खडी हो गई श्रीर उसका श्रंग-प्रत्यंग कांपने खगा।

गुरु मृकुण्ड श्राये। उनके पीछे ही परशु दिखाई पडा। भागेंव श्रा रहे थे, पहले से श्रब कुछ काले पड गए है, श्रीर कुछ चीण भी ही गए है।

मृगा ने सिसकते हुए प्रशिपात किया और भागव के चरणों की रज लेकर माथे पर चढा ली।

"गुरुदेव! पावन करिए," वह श्रस्पष्ट भावसे बोली—"विराजिए।" "मृगारानी, शत शरद जियो, पर तुम यहाँ कैसे ?"

"यह मेरा घर है, यहाँ सहस्रार्जन को स्थान नहीं है। यहाँ मै अरकेली, पशुपति ने जैसी मुक्ते बनाया है वैसी दी, रह सकती हूँ।";

"मृगारानी, तुम बहुत ही श्रस्वस्थ जान पडती हो।"

"हाँ, समा करिए, डड्डनाथ के हाथों संदेशा भेजकर बड़ी उता-वली में मुक्ते बुलाना पड़ा है। पर इस समय एक महाभयानक विपत्ति सिर पर मंडरा रही है।" ''क्या बात है <sup>१</sup>'' भार्गव मंद-से मुस्कराये । ''सहस्रार्जु'न पागल हो गए है ।''

"सो तो मै जानता ही था।"

"जैसे आप सोचते है वैसे नहीं। एक रात वे घायल होकर लौटे, तभी से चारों ओर विनाश प्रसारित करने में जुट पड़े हैं; इसके अतिरिक्त उन्हें कुछ सूमता ही नहीं है। गुरु मृकुगड़ की और मेरी सलाह अब वे नहीं लेते हैं। वे तो सारी सृष्टि में आग लगा देने के आयोजन में लगे है।"

"यो मनुष्य की अपनी मान्यता से सृष्टि मे आग नहीं लग जाया करती है।"

''पर बडे गहरे बादल मंडरा रहे हैं।''

"क्या <sup>१</sup> किस पर <sup>१</sup>"

"सहस्रार्जन ने यादव और भृगुमात्र के संहार का संकल्प किया है," मृगा ने धीरे से कहा।

भागेव की श्राँखें भयंकर हो चलीं।

"उन्होंने तालजंघ, शार्यात श्रीर तुण्डिकेराश्रो का एक सैन्य एकत्रित किया है। श्रीर तुंडिकेराश्रो के दुष्ट राजा रुरु को—जो कुंवर था उसे-श्राज पाँच दिन हुए उन्होंने यहाँ बुलवा लिया है।"

"क्यो ?"

"वह सैन्य प्रतीप का पीछा करने वाला है। उन्होंने श्राज्ञा दी है कि प्रतीप के यादवों में से एक भी जीवित नहीं रहना चाहिए।"

भागीव की श्रॉखें विकराल हो गईं।

"श्राप इसी चल यहाँ से चले जाइए। घोडे प्रस्तुत है। श्राप जाकर तुरन्त प्रतीप को श्रायीवर्त जिवा ले जाइए।"

"प्रतीप को कदाचित् कोई सूचना ही न मिली हो।"

"पॉच दिन हुए मैंने संदेशे भिजवाए हैं। पहुँच जायँ तब की बात है। पर श्रापके गये बिना यादव हतवीर्य होकर कट मरेंगे।" "मै सहसार्ज न को मार सकता हूँ।"

मृगा ने सिर हिलाया—"तीन सौ विश्वस्त योद्धा उनकी रहा में नियुक्त हैं। तालवाहु को सौराष्ट्र भेजकर उन्होंने रुरु को श्रपना सेना-पति नियुक्त किया है। यदि वे मारे गए तो फिर रुरु किसी को छोड़ने वाला नहीं है। तब तो फिर वहीं सहस्रार्जन की गढ़ी पर श्रपना श्रिधि-कार जमायगा।"

"प्रतीप को तो कुछ करके बचाना ही होगा।"

"श्रीर गुरुदेव, श्रापका यहां रहना भी कोई बुद्धिमानी की बात नहीं होगी," गुरु मृकुण्ड ने कहा। "इतने वर्षों मे कभी भी मैंने उसका ऐसा भयंकर रूप नहीं देखा है। इंड्डनाथ ने उनके प्राण ही ले लिये होते तो भला होता।"

"भगवती ने ही डड्डनाथ को ऐसा करने से रोका था," भागव ने कहा, "नहीं तो उसका श्रन्त तो श्रा ही गया था।"

"कभी वे थर-थर काँपने लगते हैं, तो कभी खड्ग लेकर निर्दोष लोगो को मार डालते हैं। श्रीर निरन्तर बस एकमात्र यादवों के ही विनाश के विचार में वे तल्लीन रहते हैं।"

"तुम ठीक ही कह रही हो। एक बार जाकर मुक्ते प्रतीप से मिलना चाहिए," भागव ने कहा। "कभी लौटकर श्राया, तो फिर तुमसे मिल्ंगा। मृगारानी! तुमने तो मुक्ते कच्चे सूत के धागे से ही बॉध लिया है।"

मृगा की श्रॉको मे श्रॉस् इत्र इता श्राए। उसने हाथ जोड़कर कहा—''गुरुदेव! भगवन्! श्राज दर्शन देकर श्रापने मुक्ते कृतार्थं कर दिया है। श्रापसे फिर मिलना श्रव नहीं होगा। कल का सूर्य मैं नहीं देख्ंगी।"

"कारण ?" भार्गव ने चिकत हो दृष्टि उठाकर देखा। "सहस्रार्जन को मुक्त पर रंचमात्र भी विश्वास नहीं रहा है।" "सो क्यो ?" "उन्हें यह निश्चित विश्वास हो गया है कि मैने ही भद्रश्रेणय श्रीर श्रापको भगा दिया था।"

"श्रॅंह "

''प्रतीप के पास संवाद पहुँचाने के लिए मैंने श्रपने पांच श्रादमियों को भिन्न-भिन्न मार्गों से भेजा था। उनमें से कल एक पकडा गया। जान पडता है उसने सारी बात कह दी है।''

''ग्रच्छा ?"

"कल रात चक्रवर्ती ने सुम्मसे जो बातचीत की उसमे यह स्पष्ट मालक रहा था." गुरु मृद्धंड ने कहा।

"मेरी घडी श्रव श्रा पहुँची है। सहस्रार्ज न जब स्वच्छन्द हो उठता है तब तां वह फिर भी मान जाता है। पर जब वह धूर्त होकर हँसने स्नगता है तब तो वह सचमुच बडा ही विषाक्त हो उठता है। श्राज सवेरे उसके मिटास की सीमा नहीं थीं," मृगारानी ने कहा।

''तुम्हे वह मार डालेगा ?"

"सुक्ते तो इसमे किचित् मात्र भी सन्देह नही है। क्यो गुरु ?" मृगा ने भुकुण्ड से पूछा।

"मैं भी निश्चित यही मानता हूँ।"

"तो मेरे साथ चलो । मै तुम्हे निरापद कर दूंगा ।"

"गुरुदेव ! यह विचार तो कई बार मेरे मन मे आया है। आपके भक्त-वत्सल हृदय में मेरे लिए जो स्थान है, सो तो मैं भली मांति जानती हूँ।"

"तो फिर चलो मेरे साथ," भागव ने कहा।

मृगा ने खेदपूर्वक सिर हिलाया।

"गुरुदेव! मैं उसे छोडकर जा नहीं सकती हूँ। वह दुष्ट, कृतध्न, क्रूर मेरे जीवन के साथ बुन गया है। भागव! मैंने माता-पिता नहीं जाने। बालकपन में जब से स्मृति जागी, मैं पुरुषों की वासना के कीचड में नाचती-कृदती चली आ रही हूँ। वृद्ध, अधेड, युवा, बालक सभी पतंगो की भांति मुक्त पर टूटे है। पर मैं वेश्या नहीं हूँ। जहाँ देती हूँ, वहाँ फिर सर्वस्व देती हूँ। मैं ब्याकुल होनी हूँ, पर बेल की भांति लिपटकर ही। मुक्ते छूटना अच्छा नहीं लगता।"

ममता-भरी श्रांखों से भागव देख रहे थे। "सहस्रार्ज न जब पंद्रह वर्ष का था, तभी से मैंने अपना सर्वस्व सौप दिया है। उसे मैंने अपना यौवन दिया, उत्साह श्रौर शक्ति दी, उसके लिए मैंने राज्य-व्यवस्था की, लोगों को मारा श्रौर मरवाया। उसने मुसे मारा है—श्रनेकों बार। उसने मुसे दो बार विष देने का प्रयत्न भी किया। उसका प्राख लें लेना मेरे लिए खिलवाइ-मात्र था। श्राज भी वैसा ही है। पर उसका स्वच्छन्द स्वभाव, उसकी श्रोछी श्रौर करूर दृष्टि तथा उसके शरीर का एक-एक स्नायु मेरे साथ जैसे एकाकार हो गए हैं। उसके बिना जीती रहकर भी मै मरी के समान हूँ। मैंने श्रनेकों की चादर श्रपनाई है—पलभर के चञ्चल सुख के लिए। पर उसकी चादर मेरा सर्वस्व है, मैं उसे क्योकर छोड सकती हूँ ?"

"मृगारानी! भले ही तुम कीचड मे से उगी हो। पर श्राश्रो, श्राज तुम संस्कारी हो। उसे झोडकर मेरे साथ चली—महर्षि जमदिग्न के श्राश्रम मे तुम कंचन के समान विशुद्ध हो जाश्रोगी।"

"नहीं, गुरुदेव ! मै आपकी ममता को जानती हूँ। पहले ही दिन आपके दर्शन पाकर मेरे हृदय में उच्चाशयो का उदय हुआ था। अक-दिपत आदर्शमयता मेरे भीतर जाग उठी थी। मैं वेश्या हूँ इसीसे मुँह खोलकर कह सकती हूँ," खिन्नतापूर्व कमृगा ने कहा। "आपकी मोहिनी ने मुक्ते पागल बना दिया है। आपका नाम-स्मरण-मात्र मुक्ते इस शुद्ध जीवन से ऊपर उठा देता है। दिन और रात आपके दर्शन होते रहते हैं। और उस च्या मैं एक नया ही निर्दोष—अवतार जैसे पा जाती हूँ।"

"मैंने भी मृगा से बहुत कह देखा है कि बुद्ध आपके साथ यहां से चली जाय," गुरु मृकुण्ड ने कहा।

"नही-नहीं-नहीं-मै नहीं जा सकूंगी। वह शक्ति मुक्तमे नही

है। श्रापके साथ जाने के लिए यौवन चाहिए, श्रादर्श चाहिए। भगवान्, जमा करिए। मैं जब श्रापके द्वारा प्रेरित कल्पना के जीवन में विहरती हूं तो श्रापको प्रख्यी के रूप में पाने लगती हूं। पर देव! मुक्तमें वह साहस नहीं है।" वह दीन मुख से भागव की श्रोर देख रही थी।

भार्गव हॅस पडे—मंद श्रीर लजाये-से । उनकी श्रॉखो मे छाया हुश्रा स्नेह मृगा की उस गहरी प्यास को छिपाये ले रहा था ।

"मैने सहस्रार्जुन को सर्वस्व सौंप दिया है। किसी के लिए मैंने जो नहीं सहा, वह उसके लिए सहा है। पर यह समर्पण करके, श्रव मैं थक गई हूँ। मेरी शक्ति श्रव चुक गई है। उसे सर्वस्व देकर मैंने अपना सर्वस्व लो दिया है।"

"मृगा, तेरी ब्यथा को मैं भली-भांति समक्त रहा हूँ। पर श्रर्जु न तेरे प्राण लेकर ही मानेगा। मैं तुक्ते श्रपनी बढी बहन मानकर श्रपने साथ रख्ंगा; तेरे पापाचारों के सारे संस्कार साँप की काँचली की भांति उत्तर जायंगे।"

"नहीं, मेरे देव, नहीं। मुक्ते न लुभाश्रो। मैं मूर्ख नहीं हूं। मै मोह मे भूलो हूँ श्रवश्य, पर मोहांध नहीं हूँ। एक बार ऐसा भी विचार मेरे मन मे श्राया था कि श्रापके संग रहकर नया जीवन देख़ं, श्रीर श्राप को भी दिखाऊं। चाहा कि श्रपनी नसो की ज्वालाश्रो से श्रापकी यह पत्थर की-सी तटस्थता पिघला दूं। पर श्राप तो उदय होते हुए सूर्य के समान पवित्र हैं। श्रीर मै तो दुर्गन्ध से भरा नरक हूँ।"

भागव हँस पडे।

"गुरुदेव! मैं श्रभी-श्रभी स्वरूपवती हूं। मेरे हाथ, मेरा गला, मेरे शरीर के श्रवयव श्रव भी सुडौल हैं। उनकी मोहिनी श्रभी कुम्ह-लाई नहीं है, पर किसीको श्राकषित करने की मेरी शक्ति जाती रही है। विलास की उच्छृङ्खलताश्रों से मैं जह हो गई हूँ—ठीक वैसे ही जैसे धोबी-घाट कपडों की पछाड से हो जाता है। श्रापने सुक्ते श्रपनी बडी बहन के रूप में स्वीकार किया, सो तो श्रापकी क्रपा है।"

"सृगा! मै भूठ नहीं कह रहा हूँ।"

"मैं जानती हूँ। पर मैं बडी बहन नहीं बन सकती। तब तो मैं वृद्ध हो जाऊँगी। आपके आश्रम की ज्यवस्थापिका होकर मुमें रहना पड़ेगा, आपके बालकों का पालन-पोषण करना होगा, और भृगुओं की सेवा में जीवन बिताना पड़ेगा। पर मेरे भगवान्।" क्रन्टन करती-सी मृगा अश्रु-विगलित कराठ से कहने लगी, "मैं ऐसे शीतल शांत गौरव के लिए नहीं बनी हूँ। आप-से देवांशी की सम्राज्ञी तो मैं होने से रही; आपके संसार में तो मेरा स्थान ही नहीं है। और दूसरे मन-बहलावों का मेरे निकट कोई महत्व नहीं है। मैं तो यहीं उगी हूँ और यहीं मुमें कुम्हला जाना है।"

श्रांखों पर हाथ देकर मृगा रो पडी।

"बहन," भागव ने कहा, "विधाता ने चाहे जो श्रतुभव तुसे दिये हों, पर तेरी श्राँखों में सत्य बस रहा है।"

सृगा ने दृष्टि उठाकर देखा, और उसका मुख प्रफुल्लित हो उठा।
"गुरुदेव! श्राज की रात सहस्रार्ज न मुक्ते जीती नहीं छोड़ेगा।
यदि रहने दिया, तो फिर मिलेंगे। पर वह दिन श्राने वाला नहीं है।
भागव! किल्विणी के समान ही लोभिन होने को जी चाहता था। पर
उस विचार से श्रापकी पवित्र मूर्ति को कलंकित करना नहीं चाहती।
पर उसे श्रापने श्रपने ही हाथों से कोड़े मारकर पावन किया था। मैं
तो पतिता हूँ। मै तो पितृजोक की श्रिधकारिणी भी नहीं हूँ। पर तुमने
मक्षे बहन कहा है। बहन की बात रख लोगे ?"

''क्या ?''

"मुक्ते पावन करो। पितृविद्दीन हूँ मैं—मुक्ते अपने पितृत्तोक में तो चत्तो,' मृगा ने अपना सिर भागव के पैरों पर रख दिया। भागव ने अत्यन्त स्नेह से उसके माथे पर हाथ फेरा।

भक्ति के श्रावेश में सृगा बैठ गई, श्रौर दोनों हाथों से भागेव के हाथ पकड़कर श्रपनी श्राँखों से लगा लिये। श्रत्यन्त मार्दवपूर्वक भागेव ने मृंगा के मस्तक पर से धीरे-धीरे केश हटाकर ऊँचे कर दिए। अधंसु दी-सी नशीली श्रॉखो से मृगा उस स्पर्श-सुख का ग्रानन्द ले रही थी।

"बहन," धीरे-धीरे भागव कहने लगे, "मृगुन्नो के पितृलोक में जाने के लिए बहुत तपस्या करनी होगी। करेगी ?"

"हॉ"

"सहस्रार्जुन जब तक तेरा पाणिग्रहण न कर ले तब तक उसे श्रपना स्पर्श नहीं करने देगी ?"

"नहीं करने दूँगी," मृगा ने भक्ति के आवेग में कहा।

"मृगुद्यों के पितरों से द्रोह नहीं करना होगा।"

"भगवान्, कभी नही करू गी।"

"गुरु मृद्धण्ड । ईंधन है ? श्रान्न स्थापित करनी होगी," भागेन ने कहा।

गुरु भृकुण्ड उलम्मन मे पड गए, पर चुपचाप दौडते हुए जाकर ई'धन ले श्राए।

भागेव ने श्रिग्नि स्थापित की, मंत्रोच्चार किया, श्राहुति दी श्रीर पितृ-यज्ञ का श्रारम्भ कर दिया। मृगा की श्रपने पास बिटा लिया। उन्होंने उसकी शुद्धि की। गर्भाधान संस्कार के द्वारा उसे भृगु बना दिया।

"न्द्रगुन्त्रों! म्ब्रंगिरसो !" भागव ने त्रावाहन किया, "पितरों! किविश्रेष्ठ उशनस ! महाश्रथर्वण ऋचीक ! महर्षि जमदिग्न का पुत्र, किवि चायमान का शिष्य, मै राम जामदग्नेय तुम्हारा श्रावाहन करता हूँ। श्राश्रो ! अपने कुल मे इस मृगा को स्वीकार करों। मै, तुम्हारा पुत्र, विनती कर रहा हूँ।"

उन्होने मृगा का बायां हाथ अपने हाथ में लेकर श्राहुति दी। श्रिश्न की ज्वाला बढ़कर बहुत प्रबल हो उठी। भृदुगढ श्रीर मृगा स्तब्ध होकर देखते रह गए। श्राग्नि की ज्वालाश्रो में उन्होने मृगा को पितरों की गोद में बैठे देखा।

ब्राहुति पूरी हो गई। भार्गव चुपचाप ब्रग्नि की ब्रोर देख रहे थे। ''बहन! भार्गवी! मेरे पितरों ने तुक्ते स्वीकार कर खिया है।''

हँसते हुए, मूर्ज़ का अनुभव करती-सी मृगा उनके पैरो पडी।

"गुरु मृकुगड !" भार्गव ने कहा, "तुम्हारे पास जो एक छोटी-सी कटार थी वह सुगा को दे दो। सृगा, इसे अपनी चोटी में रखना। यह तेरी रचा करेगी। बहन ! सहस्रार्ज न यदि तुम्के छेडेगा, तो मैं उसे देख लूंगा। क्या साथ चलूं ?"

"नहीं, विश्वास रिखए। श्रपने कुल की लाज नहीं जाने दूँगी। भगवान्, सिधारो। किसी दिन सुक्ते याद करना।"

"बहन !" भागेव ने फिर मृगा के सिर पर हाथ रखा, "जो पाणि-अहरण के बिना तू अणिशुद्ध देह स्थागेगी, तो हमारे पितर हमे एक ही साथ रखेंगे।"

मृगा का सारा स्वरूप ही मानो बदल गया। उसके मुख पर एक नई ही मोहकता प्रकट हो श्राई। भृगुकुल के पितरों ने उसे स्वीकार कर लिया था, प्रतापी राम जामदग्नेय की वह बहन थी—पही ध्वनि रह-रहकर उसके कानों में गूंज रही थी।

वह श्रपने श्रावास पर गई। वहाँ उसे सहस्रार्ज न का संदेशा मिला कि वह श्रा रहा है। उत्तर में उसने कहत्ववाया कि वह पशुपति के दर्शन करके श्रभी लौटेगी, फिर भन्ने ही चक्रवर्ती पधारें। वह सिलयों को साथ लेकर श्रपने स्थानक पर गई।

मृगा का जगत् अब मानो दूसरा ही हो गया था। पशुपित के स्थानक मे अब वह पराई नहीं थी, और वह उसके कुलपित का आश्रम था। यही से कुलपित ऋचीक ने, माहिष्मत को शाप देकर, श्रायीवर्त के लिए प्रयास किया था, श्रीर उसके वीर, अप्रतिरथ वीर्य के स्वामी राम जामदरनेय ने यहाँ यज्ञ किया था।

श्रब तक तो वह भी श्रौरो के समान ही उसे भागव कहा करती थी, पर श्रब उसका सच्चा नाम उसे याद हो श्राया, जामदग्नेय। मृगु-कुल के बीच वह भागव नहीं था, राम जामदग्नेय था। वह स्वयम् भी जामदग्नेयी थी।

वह श्रपने श्रावास को लौट श्राई। श्राकर श्रपनी चोटी को ठीक किया, कटार को उसमें सँभालकर रख लिया श्रीर वस्त्रामूषणो से श्रपने श्रापको मुसज्जित कर लिया। श्राज वह रूप-गर्विता भी हो गई।

उसकी श्राँखों की श्रंघता श्राज दूर हो गई थी। सहस्रार्ज्जन लंपट, कृर तथा नीच था। पर उसने तो नया ही श्रवतार पा लिया था। उसने जामदग्नेय के पैर छुए थे, उसके हाथों को श्रपनी श्राँखों से लगाया था। उसके हाथ का स्पर्श उसे श्रमी भी उल्लसित कर रहा था।

सहस्राज् न उसके पास श्राया—सुरा के मद मे चूर, हॅसता हुश्रा श्रीर धूर्ततापूर्ण दृष्टि से उसकी श्रोर देखता हुश्रा। सृगा को देख वह किंचित् विचार मे पड गया, इतने वर्षों में ऐसी मोहकता तो उसने सृगा में कभी नहीं देखी थी। श्राज उसमे नया क्या था? वस्त्र, श्राभूषण, कुंकुम की श्राकृति, काजब की कांति श्री श्राज टीमटाम का कोई चिह्न उसमे नहीं था, न कोई हाव-भाव का दिखावा श्रीर ढोग था। सृगारानी श्राज उसे ठीक एक रानी-सी लगी।

"पधारिए !"'मृगा ने कहा श्रीर सहस्रार्ज न चौकी पर बैठ गण्। सदा की मांति वह स्वयम् श्राज चौकी पर नहीं बैठी। पहले उन्हे रिम्हाने के लिए जैसे पैरो में बैठ जाया करती थी, वैसे भी श्राज वह नहीं बैठी। कुछ दूर एक दूसरी चौकी पर वह बैठ गई।

"कहिए, क्या श्राज्ञा है ?"

सहस्रार्ज न बडी देर तक देखता ही रहा। मृगा के तेज को देख-कर, जो बात वह कहने आया था, वह उसे भूल गई। उसकी आँखो में जासना भभक उठी।

"'मृगा—" उसके स्वर में श्रस्थिरता थी।

"बोलो।"

"यहाँ आकर बैठ," उसने श्रपने पास की जगह दिखाते हुए कहा। मृगा उत्तर पचा गई ।

"श्राप इस समय मुक्तसे क्या चाहते हैं ?"

''इधर श्राश्रो—''

"नही---"

"नही ! क्यो नही ?"

"श्रापने मेरा पाणिश्रहण नहीं किया है," सृगा ने कहा। उसकी श्राँखों में चमक थी। उसके मुख पर तेज था।

"पाणिग्रहरण <sup>१</sup> रहने भी दे, बावली हुई है ? तेरा भी कहीं पाणि-ग्रहरण होता है ? यहाँ श्रा—यहाँ श्राकर बैठ।"

"मैंने कहा न, मै नहीं श्राऊँगी।"

"क्यों ?"

"मै पर-पुरुष का स्पर्श नहीं करूँगी।" सहस्रार्ज न खिलखिलाकर हॅस पडा।

"त्रोहो ' तेरा श्रपना पुरुष था हो कब जो आज तुम्हे पर-पुरुष की ग्लानि हो रही है ? आओ !" कहकर वह उठा।

मृगा उठकर पीछे हटी।

"सावधान ! मुक्ते हाथ लगाया तो !"

सहस्रार्जुं न ये अपरिचित शब्द सुनकर ठिठक गया—"क्यों, क्या बात है श्रान ?" श्रीर दाँतों के बीच श्रोठ दावकर वह मदमस्त होकर देखता रह गया। उसका काम उद्दीस हो उठा था।

"मृगा । यह क्या खेल मचा रखा है तुमने ?"

"खेल नहीं, यह यथार्थता है।"

"त् मुक्ते हाथ नहीं लगाने देगी ? अच्छा देख्ं—" कहिकर वह श्रागे बढ श्राया।

"पहले पाणिग्रहण करो—फिर दूसरी बात।"

''त् बावली हुई है,'' सहस्रार्जुन स्त्रागे बढता ही स्त्राया। ''नही, स्राज में सयानी हो गई हूँ।''

"मूर्खता न कर, तेरा पाणिप्रहण से क्या लेना-देना ?"

"दूर खडे रहो," मुना ने रोषपूर्वंक कहा, "पाणिग्रहण किये बिना मेरे पास नहीं थ्रा सकते। मैं वेश्या नहीं हूँ।"

"तब ?" उम्र होकर सहास्राजु न ने कहा, "तब तू कौन है ?" "मै भार्गवी हूँ।"

''क्या कहा <sup>9,</sup>' मानो ठीक से समम में न श्राया हो, ऐसे सहस्ना-र्जुन ने कहा।

"मै भृगुकुल की हूँ। जामदम्नेयी हूँ!" सम्राज्ञी के गर्व से मृगा ने कहा।

सहस्राजु<sup>°</sup>न पोछे हट गया। मृगा शायद पागल हो गई थी। वह शांत हो गया।

"मृगा, मृगा ! म्राज तुक्ते क्या हो गया है ? जान पडता है तेरा सिर घूम गया है। तेरा श्रौर मृगुकुल से सम्बन्ध ?"

"तुम यह मानते हो कि मै पागल हूँ। तुम भ्रम में हो। श्राज भृगुश्चों के पितरों ने मुक्ते श्रपने कुल मे स्वीकार कर लिया है।"

"तुके <sup>१</sup> भत्ना सो कैसे <sup>१</sup>'' सहस्राजु<sup>°</sup>न उसे पागल ही मान रहा था।

''ऋग्नि की साची से, भगवान् जामदग्नेय की कृपा से ।'' ''जामदग्नेय ! कौन राम ?''

"हाँ"

"कहाँ है वह १ किस जगह है वह ?"

"वे तो जोत की भाँति जागते बैठे हैं।"

"कहाँ ?"

''श्रापको नहीं दीख सकते हैं वे,'' गर्वपूर्वक मृगा ने कहा। उसका रूप देदीप्यमान हो उठा। उसकी क्रोध-भरी श्राँखों की मोहकता ने सहस्रार्ज न को पागल बना दिया। वह सृगा को पकड़ने के लिए आगे बढ़ आया। सृगा दो पग पीछे हटकर दीवार से सटकर खडी हो गई।

"श्रजु<sup>°</sup>न," सृगा ने सत्तापूर्वक कहा, "जहाँ हो वहीं खेडे रही। मारने ही श्राये हो तो मार डालो।"

सहस्रार्जु न धूर्ततापूर्वक हॅस पडा—"मैं श्रीर तुक्ते मारू गा ? तेरे बिना तो मैं रह नहीं सकता। यह पागलपन छोडो—"

"तुम अपनी पशुवृत्ति झोडोगे तभी।"

श्रदम्य वासना के श्रावेग से सहस्रार्जुन गुर्राता रहा, श्रौर वह मृगा को पकडने के लिए सपटा।

"भगवान् जामद्रग्नेय !" मृगा चिक्ला उठी। सहस्रार्ज्ज पीछे हट गया। कहीं राम वहां से न द्या टपके, इस डर से उसने चौकी के निकट ऋपटकर श्रपना खडग उठा लिया।

उसने श्रपने सामने की उस मृगा को देखा—मोहक, तेजस्वी, श्रमु-द्वित श्रोठो, उञ्जलती छाती श्रौर फटी श्रांखों से वह एक श्रोर देख रही थी। सहस्रार्जुन ने उस श्रोर देखा। श्रंधेरे कोने मे एक तेज वर्जुल मे भागैव जामदग्नेथ खडे थे। एक कन्धे पर वे परशु धारण किये थे श्रौर दूसरे कन्धे पर धनुष। श्रौर उनकी श्रॉखें सहस्रार्जुन को भेद रही थीं।

"जामदानेय !" मृगा की पुकार गृ'ज उठी। मृगा उसी श्रोर दौडी श्रौर—इससे पहले कि सहस्रार्ज न उसे पकड पाए, श्रपनी झाती में से कटार निकालकर उसने उसे श्रपनी झाती में भोंक लिया।

सहस्राजु न सिर से पैर तक कॉपता हुआ, जहाँ-का-तहाँ खडा रह गया।

मरती हुई मृगा भगवान् जामदग्नेय के नाम की रट लगा रही थो।

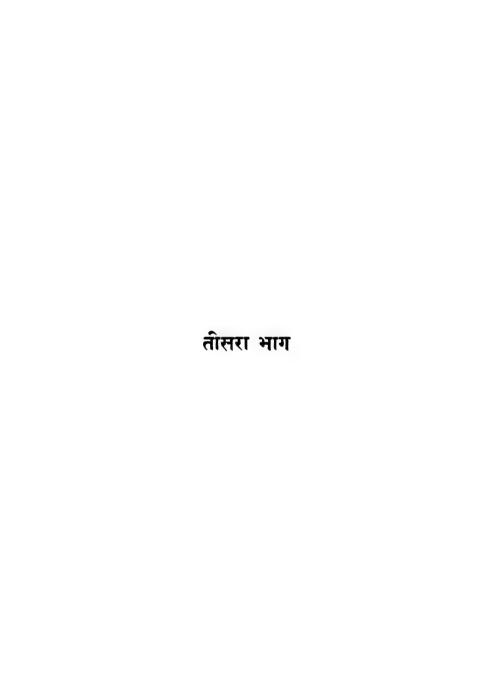

# महाभिनिस्तरगा

#### 9 :

श्राठ व्यक्ति उडते हुए घाडों पर मही नदी के किनारे जा रहे थे। उन श्राठ श्रादमियों के बीच चालीस पानीदार घोड़े थे। एक पहर बीतने के उपरान्त प्रत्येक श्रश्वारोही श्रपना घोडा बदलता था; इससे घोडों को थकान कम होती थी श्रीर उनकी गति का वेग बढ जाता था।

श्रश्वारोही न तो थक रहे थे श्रीर न उन्हे भूख ही लग रही थी। उनकी एकाग्र दृष्टि ज्ञितिज पर टकटकी लगाए थी।

वे एक टीले पर चढ गए। उनके श्रम्रणी ने चारों श्रोर तीच्ण दृष्टि डाली। कही एक श्रोर उसे जगरा जलता दिखाई पडा। कमर पर लटकते शंख को हाथ में लेकर उसने फूंक दिया।

संध्या की शांति मे तुरन्त ही उसका प्रतिशब्द सुनाई पडा। अप्रणी घोड़े पर से उतर पडा। उसके पास का अश्वारोही भी उतर पडा। अप्रणी अपनी श्रॉको की अग्नि से चितिज को प्रज्वित करता-सा खडा था। घोडे खडे-खडे घास चरने लगे।

चारो श्रोर से बीस-पन्चीस श्रश्वारोही श्रा पहुँचे, श्रौर कपटते हुए टीले पर चढ गए। उनमे सबसे पहले एक वृद्ध सामने श्राया, उछल कर घोडे से नीचे उतरा श्रौर श्रश्रणी के पैरो पढ गया।

"गुरुदेव !"

"भद्रश्रेयय !"

दोनों ने एक-दूसरे को भेंट लिया । भद्रश्रेण्य ने भागेव श्रौर भग-वती को प्रणाम किया । "भद्श्रेणय !" भागव ने कहा—"एक चण का भी विलम्ब उचित नहीं है। यहाँ कितने श्रादमी हैं ?"

"कोई दो सौ होगे।"

"विमद<sup>9</sup>"

"वह श्रानर्त में विशाखा के पास है।"

"सब मिलकर इन अंगलों में भृगु श्रौर यादव कितने होगे ?"

''चार सौ।''

"स्त्रियो और बालको सहित ?"

"एक सहस्र।"

"और आनर्त में ?"

"बहुत अधिक हैं।"

"प्रतीप कहाँ है ?"

"यहाँ से श्रवन्ति जाते हुए मही के तट पर ही उसने एक बड़ा-सा गोत्र बसा जिया है।"

"भद्रश्रेण्य ! सहस्रार्जुन यादवो श्रीर भृगुश्रो का संहार करने के लिए एक विशाल सैन्य भेज रहा है। मैने चारो श्रोर श्रपने श्रादमी भेज दिये हैं। विमद श्रीर विशाला के साथ भी जो लोग हों उन्हें बुला लों। एक-एक स्त्री श्रीर बालक तक को वह छोडने वाला नहीं है।"

"क्या कहते हैं आप ?"

"मृगा ने अपने ही हाथो अपने को मार लिया है। तालबाहु को पद-अष्ट करके अर्जु न ने रुरु को सेनापित पद पर नियुक्त किया है। पांच सहस्र तुंडिकेरा, तीन सहस्र हैहय और तीन सहस्र शार्यातों को उसने एकत्रित किया है। उसने आनंतराज को दो सहस्र मनुष्य लेकर उपस्थित होने की आज्ञा दी है। उसके यहां आ पहुँचने के पहले ही हमें यहाँ से याद्वो और मृगुओं को लेकर निकल जाना होगा।"

"कहाँ जाने के लिए ?"

"श्रार्यावर्त "

जंगल में सिद्धेश्वरी की टेकरी पर कापालिक लोग रहा करते थे। उन्हें भी प्रसन्न रखने का वह प्रयत्न करता।

इन कापालिको की गुरु थी एक स्ती—महादेवी। सहस्रो वर्षों से राख खाकर वह जी रही थी, वह सतत समाधि में मग्न रहा करती थी, श्रौर त्रिकाल दर्शन की श्रधिकारिणी थी। वितिहोत्र के मन में उसके श्राशी-वांद प्राप्त करने की तीव उत्कराठा थी। पर उसे समाधि में से जगा लेना बहुत टेढी खीर थी। ऐसा कहा जाता था कि यदि उसे कोई उसकी समाधि में से जगा लेता था, तो उसे वह शाप द्वारा जलाकर भस्म कर देती थी, श्रौर यदि वह किसी को श्राशीवांद दिया चाहती तो स्वयम् ही अपनी समाधि से जागकर उसे बुला लिया करती थी। ऐसे ही किसी निमंत्रण की प्रतीचा करते-करते वितिहोत्र श्रब थक चला था।

मध्यरात्रि में वितिहोत्र गहरी नींद में सोया था कि एकाएक मानो किसी ने उसे पुकारा—"वितिहोत्र!"

वह चौककर जाग उठा। श्राज से सोलह वर्ष पहले उसकी माँ मर गई थी। उसके पश्चात् कभी किसी ने उसे 'वितिहोत्र' कहकर नहीं पुकारा था। उसने श्रॉखें मलीं। पुकार स्पष्ट सुनाई पड रही थी— ''वितिहोत्र'!"

बौखलाया सा वह चारों श्रोर देखने लगा। 'वितिहोत्र' पुकार कापालिको की टेकरी पर से श्रा रही थी। उसे कोई श्राज्ञा दे रहा था। उसने हाथ में ख़ड्ग ले लिया श्रीर एक श्रादमी को लेकर वह दौड गया।

वह पुकार उसे खींच रही थी। वितिहोत्र 'श्राया', यों बुद्रबुदाता हुआ दौहते हुए टेकरी पर चढ गया। कोई सामान्य मनुष्य उस टेकरी पर चढ़ने का साहस कभी नहीं करता था। वहाँ चारो श्रोर श्रस्थिपिंजर, राख, खोपिड्यां इत्यादि कापालिकों की प्रिय वस्तुए पड़ी रहा करती थीं। एक श्रोर उसने कापालिकों को देखा श्रौर वह काँप उठा। वहीं से वह पुकार बुला रही थी।

प्रिंमा की रात्रि थी। चारो श्रोर कापालिक पूज्यभाव से भूमि पर सिर डालकर प्रार्थना कर रहे थे। बीच के एक चबूतरे पर एक माड खडा था। उसके तले, राख के एक ढेर मे एक हिंडडयों के थैंले-सी वृद्ध जर्जरित स्त्री बैटी थी। केवल उसकी श्रंगारा-सी दोनो श्रॉखें खुली थीं, श्रोर उसके मुख से धीमा-सा स्वर निकल रहा था—"वितिहोत्र!"

कापालिको और श्रघोरियो की महादेवी के समान यह महादेवी सिद्धेश्वरी थी। ऐसा माना जाता था कि वह सहस्रो वर्षों से तपस्या कर रही है, श्रौर श्रमर है। उसके मन्त्रो से श्रनेक प्रकार की सिद्धियां मिल सकती थी। वह निरन्तर समाधि में बैठी रहा करती, श्रौर तीन वर्ष में जब वह एक बार जागती तो श्रघोरियो का बडा भारी उत्सव होता।

वितिहोत्र के कान में हर्ष की एक टकार-सी हुई। दौडते हुए जाकर नमस्कार किया। महादन्ती ने श्राज उसी के लिए समाधि स्यागी थी। महादंती गुनगुना रही थी—"वितिहोत्र!"

भूमि पर सिर टेककर वितिहोत्र ने प्रिस्पात किया। जब महादंती समाधि में से जागती, तब उसकी श्रोर देखने वाला एक वर्ष के श्रन्दर मर जाया करता था।

कापालिक भय से कॉप रहे थे। राजा वितिहोत्र हर्ष से कॉप रहा था।

"वितिहोत्र! त्रा रहा है—त्रा रहा है।"

"मानाजी! कौन आ रहा है ?"

"ग्रा रहा है, जिसको मैं राह देख रही हूँ, वही ग्रा रहा है। गोत्र से ग्राधे योजन की दूरी पर वह ग्रा पहुँचा है, उसे जाकर ले ग्रा।"

"पर कौन <sup>?</sup>"

''यह मत पूछ । पूछुने वाला अस से पढ जायगा । जो वह है, वह है । जा—''

"पर उसे पहचानूं गा कैसे ?" उत्तमन में पड़कर वितिहोत्र ने पूछा। "मै देख रही हूँ उसे—जिसकी मैं राह देख रही हूँ उसे। उस के चत्तुत्रों में विह्न है, उसके हाथों में विद्युत है, उसकी वासी में वज्र है। वह आ रहा है—तेरे मरे हुए माई को लेकर। जा, जल्दी जा।"

वितिहोत्र कुछ सममा, कुछ न सममा श्रीर श्राज्ञा का पालन करने के लिए दौड पडा। मानो उसके पैरो को कोई खींच रहा हो, ऐसे वह इतवेग से जंगल के रास्ते पर बढ़ रहा था। उसका हृदय कॉप रहा था।

गोत्र के कुछ ही दूर जाने पर उसे कुछ सुनाई पडा, जैसे सूखे पत्तों पर से होकर कोई आ रहा है। वह कुछ दूर पर ही खडा रह गया।

काडों के मुत्सुट के श्रंधकार में से दो न्यक्ति चॉदनी में श्राये। वितिहोत्र का शरीर जैसे ठएडा पड गया। उनमें से एक न्यक्ति की श्रॉकों में श्रीन थी, श्रीर उसके हाथों में बिजली थी, उसके साथ उस का मरा हुआ भाई भद्रश्रेण्य भी चला श्रा रहा था। वितिहोत्र कॉपता, थरथराता श्रागे बढ़ श्राया।

"यादवराज !" उसने हाथ जोडकर कहा । भद्रश्रेण्य पीछे हट गया श्रीर भार्गव ने परश्र तान लिया ।

"यह तो मैं वितिहोत्र हूँ," राजा ने कहा । दोनो भाइयो ने एक-दूसरे को भेंट लिया।

"भाई, श्राप है गुरुदेव भागव ।"

वितिहोत्र को लग रहा था कि जैसे वह पागल हुआ जा रहा है, फिर भी उसने प्रशाम किया।

"राजन् ! शत शरद् जियो !" भार्गव ने त्राशीर्वाद दिया ।

"गुरुदेव! श्रापका स्वागत करने के लिए श्राया हूँ। कापालिकों की महादंती सिद्धेश्वरी ने श्रपनी समाधि से जागकर श्रापको लिवा लाने के लिए भेजा है। वे श्रापको बुला रही है।"

भागव मुस्करा त्राए—"देवी महादन्ती ने श्रभी समाधि त्यागी है? वे तो तीन वर्ष में एक बार समाधि त्यागती है न ?"

''श्रापसे मिलने के लिए।"

वे तीनो जन कापालिको की टेकरी पर चढ गए। चंद्रिका-से दो-ढो नयन-युगल एक-इसरे को देख रहे थे।

"राम ! राम !" महादन्ती के मुँह से निकल पडा।

"महाद्न्ती । अघोर-चक्र की अधिष्ठात्री । मेरा प्रशास स्वीकार करिए ।"

"तुम श्रा गए <sup>१</sup>"

"श्रपने पितृतुत्व गुरु डड्डनाथ से श्रापके सम्बन्ध मे मैने सुना था। मैने श्रापके मंत्रों का जाप भी किया है।"

"मैने तुम्हे वहाँ देखा था।"

"श्रापने—"

"राम ! मै तुम्हे वर्षों से देखती आ रही हूँ । आज दो सौ दस वर्ष से मै तुम्हारी प्रतीचा कर रही हूँ ।"

भार्गव मुस्कराए-दीन भाव से।

''सृष्टि के सृजनकाल में स्थिति और लय पर तायडव करनेवाले, राग, भय और कोध के स्वामी मैं जानती थीकि तुम निश्चित रूप से आश्चोंगे, इसीसे तो मैं यह देह धारण किये हुए थी।'' भागव के हृदय में जैसे किसी श्रविस्मृत गीत की प्रतिध्वनी-सी होने लगी।

"मैं तुम्हे जन्म लेते देख रही हूँ, श्रंबा के हाथ में भूलते देख रही हूँ। किव चायमान के साथ मह-युद्ध करते हुए, श्रौर दस्युश्रों के हाथ से छटक जाते मैं तुम्हें देख रही हूँ, वरुश्रों के साथ संघर्ष करते मैं तुम्हें देख रही हूँ, गोमती बहाते हुए श्रौर शार्यातों का मर्दन करते राम को मैं देख रही हूँ।"

महादन्ती के स्वर मे जैसे उन्माद था। ऐसा लग रहा था, जैसे उसकी क्रॉलें चित्र देख रही है।

"मै देख रही हूँ तुम्हे सहस्रार्ज न को कैंपाते हुए, डब्डनाथ को वश करते हुए, स्गारानी को भागीबी बनाते हुए—"

''देवी !" राम ने श्रारचर्यान्वित होकर पूछा—'श्राप कीन हैं ?"

"मैं तुम्हारे ही समान भूत, वर्तमान श्रीर भावी "जामद-ग्नेय! मैं सर्वदिशाश्रों में तुम्हारी विजय-घोषणा की गूंज सुन रही हूँ। इस पृथ्वी के प्रत्येक खण्ड में तुम्हारे मन्दिर है, जगत् के नाथ! भय का संहार करो श्रीर जगत् का उद्धार करो। '

भागव स्तब्ध देखते रह गए।

"भगवान् जामदग्नेय !" महादन्ती ने पूज्यभाव से कहा—"मै तुम्हारी प्रतीचा करते-करते थक गई हूँ । मुक्ते स्वीकार करो !"

'भगवान जामदग्नेय !' राम को मृगा के शब्दो का स्मरण हो श्राया। दो सौ वर्ष की यह त्रिकालदशीं सिद्धेश्वरी भी वही शब्द कह रही है।

काड हिलने लगे। चिन्द्रका भी मानो ग्रस्थिर हो गई। भागेव की श्राँखो का तेल महादन्ती की श्राँखों के तेल से जा मिला।

"स्वीकार करो, मैंने बहुत दिन तुम्हारी प्रतीचा की है। महादन्ती ने दीन स्वर में कहा। कापालिक, भद्रश्रेण्य श्रीर वितिहोत्र यह भया-नक संवाद सुन न सके।

"महादन्ती ! मै स्वीकार करता हूँ," राम ने सिर नवाकर कहा। महादन्ती ने एक गम्भीर श्रोंकार का उच्चारण किया।

चारों दिशाएँ गृंज उठीं। उसकी श्रॉखों से श्रंगारे बहने लगे। एक बात्याचक उठा। चारों श्रोर एक किलकारी सुनाई पडी। श्रनिमेष नेत्रों से भागव देखते रह गए।

भद्रश्रेण्य श्रीर वितिहोत्र थर्रा उठे-- जैसे प्रलयकाल ही श्रा पहुँचा हो। महादन्ती के चारों श्रोर तेज का वर्तु ल प्रकट हो गया।

उस तेज के वतु ल में उसके दो सौ वर्ष के सूखे श्रंग-प्रत्यंग श्रौर लटकती चमडी श्रदृश्य हो गई। उसकी मुद्रा एक नवयुवती की-सी हो गई। उसकी शरीर रेखाश्रों में एक मोहिनी भलक उठी। उसकी श्राँखों की दाहक श्राग्न में एक सोलह वर्ष की नवयौवना की प्रेरकता श्रागई।

उसने बड़ी छटा से हाथ जोडकर भागीव को नमस्कार किया।

"भगवान् !"

भार्गव ने हाथ जोडकर सिर नवा दिया।

महादन्ती भूमि पर से श्रधर में उठती दिखाई पड़ी । उसके तेज का वर्तु ज उसे श्रीर भागव को लपेट रहा था ।

वह जपर की श्रोर उठती ही चली गई। वह सूच्म हो गई; एक तेज-बिन्दु मात्र रह गई। भागेंव खडे हो गए। उनके एकाम नयन ऊपर की श्रोर जाती हुई सूच्म होती हुई सिद्धेश्वरी को देख रहे थे। उसके शरीर से श्रभेद्य तेज की धाराएँ बहुने लगी। बिजली जैसे धरती मे समा जाती है वैसे ही वह तेज-बिन्दु भागेंव की श्रॉखों में समा गया""

सूर्य का प्रकाश होने पर वहाँ महादन्ती का कोई नाम-चिह्न भी नहीं दिखाई पडा। निश्चल, एकाप्र, भयंकर भागंव वहाँ खुपचाप खडे थे।

## : ३ :

पन्द्रह दिनों में प्रतीप द्वारा स्थापित याद्व गोत्र के थाने में सहस्तों याद्व और स्तु प्रयाण की तैयारी कर रहे थे। दिन और रात चारों और से लोग आते जा रहे थे। सहस्तार्ज न के सर्वनाशकारी कोध से बचने के लिए अज्ञात जंगलों, अनुल्लंघ्य पर्वतों तथा मानव-आक्रमण से अब तक अस्पर्श्य मरुस्थलों में होकर आर्यावर्त जाने के लिए यह मानव-समूह उद्यत हो रहा था।

तीन दिन पहले मार्ग-शोधक टुकडी आगे निकल चुकी थी। अगले दिन स्थान खोजकर विराम स्थल निर्दिष्ट करने वाली टोली भी जा चुकी थी। उसकी अगली संध्या को कुछ सैन्य लेकर प्रतीप मार्ग को निरापद करने के लिए आगे बढ गया था।

यादवो श्रौर भृगुश्रो का एक विशाल समूह श्राज सवेरे प्रस्थान करने वाला था। पहले ग्वालो का समूह ढोर-चौपायो को लेकर रास्ता बनाने को गया। उसके श्रनन्तर गाडियों में वृद्ध, स्त्रियाँ श्रौर बालक, बछुड़ों, कुत्तो श्रौर घोडों के बच्चों को साथ लेकर श्रागे बढ़े। दो सहस्र गाढ़ियाँ चल रही थीं। बारी-बारी से उतरकर स्त्रियां उन गाडियों के श्रास-पास चल रही थीं। चारो स्रोर सैनिको का ब्यूह उन्हें घेरकर चल रहा था। लोमा, कूर्मा स्रोर विशाखा उस ब्यूह के नायक थे। इस गोत्र के ब्यूह के पीछे एक छोटा-सा सैन्य धीरे-धीरे श्रा रहा था। उज्जयन्त उसका नायक था।

इसके अनन्तर चुने हुए योद्धाओं का एक सैन्य आधे दिन के अन्तर से उस स्थल पर जा पहुँचा जहाँ प्रतीप ने यादव गोत्र बसाया था। भद्र- श्रेष्य और विमद उसके अअणी थे। पीछा करने वाले किसी भी आक-मण्कारी सैन्य का सामना करके उसे रोकने का काम इस सैन्य को मौपा गया था।

सहस्रार्ज न की भ्राज्ञा की श्रवगणना करके, श्रीर उसके दूतो को फुसलाकर लौटा देने के उपरान्त, वितिहोत्र ने प्रयाण करने वाले समूह के लिए सारी व्यवस्था कर दी थी।

विदा का च्रण श्रा पहुँचा। बीचोबीच भागेव हाथ मे प्रचरह परशु लेकर तेज के पुंज से श्रावेष्टित-से खडे थे। पास ही खडा उनका तेज घोडा हिनहिना रहा था।

एक श्रोर भद्रश्रेग्य, विमद श्रीर ज्यामघ खडे थे।

वितिहोत्र श्रीर उसकी रानियाँ श्राँखों में श्राँस् भरकर उन्हें नमस्कार कर रही थी।

"भगवान् '' वितिहोत्र ने कहा—"हम लोगो पर कृपा बनाये रखना ।"

"राजन्, तुम्हारी जय हो।"

रानियां भार्गव के पैरो पडीं। भार्गव ने छः रानियो में से चौथी की स्रोर देखा, स्रौर उसके माथे पर हाथ रख दिया।

"महिषी ! पुत्रवती होस्रो।"

स्राशीर्वाद के भार से रानी रो पड़ी। भागव हँस पड़े---"राजन्! रानी को यदि पुत्र हो तो उसका नाम महादन्त रक्खें।"

''जैसी श्राज्ञा," हर्ष-विह्वल होकर वितिहोत्र ने कहा।

महादन्ती जब से ऋलोप हुई थी, तभी से सबको भागेव के चारो ऋोर एक तेज प्रसारित होता-सा दिखाई पडता था। उनकी श्रद्धा प्रेरित करने की शक्ति भी श्रव बढ चली थी।

भागेव ने श्रॉखो के संकेत से ज्यामघ को पास बुताया—''राजन्! श्रपने ज्यामघ को मैं तुम्हे सौंपे जाता हूं।''

"मुक्ते ?" ज्यामघ ने अचरज मे पडकर पूछा।

"ज्यामघ! तुभे श्रव छोडे बिना निस्तार नहीं है। कुछ हो दिनों में यादवो श्रीर शार्यातों के बीच बडा ही घातक विश्रह श्रारम्भ होगा। त् शार्यातों का राजा है। भद्रश्रेण्य यादवों का राजा है। मैं उनका हूँ। त् यदि साथ रहेगा तो यादवों के मन में सन्देह जागेगा।"

"गुरुदेव ! मुक्त पर आपको इतना भी विश्वास नहीं है ?"

"पूरा विश्वास है, इसी से तो कह रहा हूँ। इस युद्ध में अब तेरा स्थान शार्यातों के वीच है।"

"मैं तो इन युद्धों से थक गया हूँ । गुरुदेव ! कब तक यह मार-काट चलती रहेगी ? कब यह रक्तपात बंद होगा ? आप ही इसका निवारण नहीं करेंगे तो और कौन करेगा ?"

"ज्यामघ, मनुष्य के द्वेष पर केवल भय की मर्यादा है, और कोई मर्यादा नहीं। अपने आप ही अपने द्वेष को मर्यादित रख सकने वाले महात्मा तो कोई विरले ही होते हैं। इस मार-काट को रोकने का बस एक ही मार्ग है।"

"तो वही भाग श्राप क्यों नही दिखा रहे ?" गिडगिडाकर ज्यामघ ने कहा।

"वही मार्ग दिखाने जा रहा हूँ । जो विद्वेष फैलायगा, उसके सिर पर जामदम्नेय का भय मंडरायगा।"

"तो शार्यातो, हैहयो-"

"मै उनका द्वेष्टा नहीं हूँ। मै द्वेषियों का द्वेष अुलाने वाला महामय हूँ।" "पर जो इस प्रकार हम एक-दूसरें का हनन करते ही जायँगे, तो होष श्रीर भी बढेगा।"

"जो मैं द्वेषपूर्वक मारूँ तब न ! मुक्ते तो सभी प्रिय है। पर द्वेष के रोगियो का रोग मैं मिटाया चाहता हूँ। यदि मेरे मन में द्वेष ही होता तो मैं सहस्रार्ज्जन को सौ बार उसके महल में सोया हुआ मार सकता था।"

"गुरुदेव ! गुरुदेव ! पर आप मुक्ते क्यो छोडे दे रहे है ?"

"तू उपकारवश मुक्ते भेज रहा है। तू अभी भी मुक्ते समक नहीं पाया है। जा, शार्यातों का राज्यपद ब्रह्म कर। श्रीर जिस दिन तेरी समक्त में श्रा जाय कि मेरी बात सन्य है, उस दिन मैं तेरा ही हूं।"

"मुक्ते कब समक मे श्रायगी यह बात ?"

"इस च्या तेरा हृदय रुधिर के प्रवाह से कॉप रहा है। जिस प्रकार द्वेष बुरा है, वैसे ही यह भय भी बुरा है। इन दोनो ही को जब तू भूल जायगा, तब तुभे समम मे श्रायगा कि द्वेषोन्मत्त मानव को विशुद्ध होने के लिए श्रभी रुधिर के न जाने कितने सागरो मे स्नान करना पड़ेगा।"

"भगवान् ! भगवान् ! मुके नहीं समक मे ब्रा ग्हा ।"

"ज्यामघ! मैं तो केवल धर्म की रचा करता हूँ। जो धर्म लोपेगा, वह मेरी ज्वाला में जल मरेगा। राजा वितिहोत्र! ज्यामध को लें जास्रो! पधारो! शत शरद् जियो! भद्रश्रेण्य, मैं परसो मिलूंगा," कहकर भागव घोडे पर चढ़ प्रयाण कर गए।

भूल के बगूलों में केवल काली जटा श्रीर चमकता हुआ परशु दिखाई पड रहे थे।

प्रचर अजगर के समान यादवों और भृगुश्रां की गाडियों की श्रेगी योजनो तक फैली चली जा रही थी। चलते हुए पहियों की चूं-चडड ध्वनि, ढोरों श्रीर घोडों के शब्द श्रीर मानव-समूह के कोलाहल से निर्जन जंगलों में विचित्र प्रतिध्वनियां हो रही थीं।

सारा समृह एक तरंग मे था। मानो किसी बड़ी यात्रा पर निकले

हो, यही सब श्रनुभव कर रहे थे। स्त्रियां गाती, वृद्ध कीर्तन करते, श्रीर बालक उछ्जल-कृद मचाते। सैनिक कभी चलते तो कभी दौड लगाते।

सारा वातावरण श्राशा श्रीर उत्साह से भरा था। सभी सहस्रार्ज न के भय की छाया में पत्ने थे, जिये थे। श्राज वह भय दूर होता जा रहा था। स्वतंत्रता-प्रेरक वायु उन सभी मानवो को एक नवीन चैतन्य प्रदान कर रही थी।

पर भगवती की चिता का पार नहीं था। कुछ ही समय मे यह उत्साह जाता रहेगा, श्रौर इस भयंकर प्रयोग के परिणाम का प्रभाव पडना श्रारम्भ होगा। विशाखा श्रौर कूर्मा को साथ लेकर उन्होंने इस मानव-समृह की व्यवस्था करना श्रारम्भ कर दिया। प्रति दस गाडियों पर उन्होंने एक-एक नायक नियुक्त किया, श्रौर ऐसे पांच नायकों पर एक-एक मुखिया नियुक्त किया। कुछ श्रश्वारोही थोडे-थोडे श्रंतर पर इधर-से-उधर चक्कर लगाकर संदेश पहुँचा श्राते, श्रौर इस प्रकार सारे तंत्र का संचालन सरल हो जाता।

श्रवंतिनाथ ने प्रचुर खाद्य-सामग्री दे दी थी। उनके साथ भेजे हुए मार्गदर्शक जंगल-वासियों से मिलकर भी कुछ ज्यवस्था कर दिया करते। पर श्रिधकांश को तुरंत आखेट करके ही खाना जुटाना पडता था, स्रो प्रत्येक नायक उसकी खोज मे घूमा करता।

किसी नदी या प्रवाह के तट पर प्रवासी मध्याह और मध्यरात्रि में विश्राम करते, उस स्थान से आवश्यक पानी भरकर साथ ले लेते श्रीर आगे बढ जाते।

गोत्रों के प्रवास से परिचित लोगों को त्रारम्भ में तो यह सब सरल जान पडा। श्रद्धा की सरिताएं चारों श्रोर बह रही थीं, श्रोर सबकों भिगों रही थीं। सामान्य प्रवासी को इस बात की चिन्ता नहीं थीं कि इतना बडा समूह कैसे श्रायीवर्त पहुँचेगा।

पुराने यादव सौराष्ट्र की याद दिलाकर भागव के सम्बन्ध में बात

चीत किया करते। नये आये हुए भागव और स्रुगु, माहिष्मती और वेंदूर्य में भागव द्वारा दिखाये गए पराक्षमों को आख्यायिकाएँ कहते। भागव ने डड्डनाथ को कैसे वश किया, मृगारानी को कैसे मृगु बनाया, और महादन्ती सिद्धेश्वरी उनमें कैसे समा गईं, और भगवती कैसे आकाश-मार्ग से जाकर भाग व से मिली आदि बाते वे सब लोग बड़े गौरवपूर्वक कहते-सुनते, और उनके हृदयों में भक्ति के ज्वार-से उभरने लगते।

श्रभिनिस्सरण के तीसरे दिन पीछे कही दौडते हुए श्रा रहे घोडों की टापो की गूँज सुनाई पड़ी। दौडते घोडों पर श्राकर मार्ग दर्शको ने सूचना दी, श्रीर तुरन्त भगवती श्रीर कूर्मा शस्त्र-सज्जित सैनिको के साथ छोर पर श्राकर खडे हो गए।

एक काले बड़े-से घोड़े पर भाग व आ रहे थे। उनके पीछे कोई बीस-एक सवारों के साथ उज्जयंत आ रहा था।

भगवती श्रौर कूर्मा ने उनके चरणों की रज माथे पर चढा ली। सबकी कुशल पूज़ते हुए भाग व पैदल चलकर गाडियों के पास गये। गाडियाँ रक गईं। लोग उतर पडे श्रौर श्रा-श्राकर भागव के पेरो पडने लगे। भाग व श्राशीर्वाद देते हुए, सिस्मिन वदन श्रागे बढ चले।

विशाखा श्रपनी गाडी के पास ही थी। उसने भी श्राकर प्रिणपात किया।

''विशाखा, तेरा सौभाग्य अमर रहे। श्रौर बच्चे कैसे हैं ?'' प्रतीप की छोटी प्रतिमाश्रों-से तीन बच्चे दौडते हुए श्राये। ''गुरुदेव के पैर छुश्रो!''

बच्चे डरे-से खडे रह गए । गुरुदेव की बातें तो नित्य ही हुन्ना करती थीं, पर उन्होंने उन्हें देखा नहीं था।

भागव हँस पडे-मुख से, आँखों से, स्वर से।

"अरे वाह ! मुक्ते ही नहीं पहचानते ? त्रात्रो !" उन्होने हाथ

फैला दिये, परशु उज्जयन्त को दे दिया। पर बच्चे उस प्रचण्ड मूर्ति को देख टिठके-से खडे रह गए।

"नहीं श्राश्रोगे ?" भागेंव के स्वर में मृदुता थी—"श्ररे, ऐसा भी कहीं होता है। नहीं श्राश्रोगे ?"

तीन वर्ष का छोटा बच्चा वश हो गया—"गुरुदेव, मै श्राता हूँ," कह कर वह भागव के हाथों मे श्रा गया। कुछ देर रहकर दूसरे दो बच्चों ने भी पास श्राने का साहस दिखाया।

एक साथ तीनों को उठाकर भागव ने छाती से लगा लिया।

रात होने पर गाडियां छोडकर सब लोग भोजन के श्रायोजन में लग गए। पडाव के चारों श्रोर, बनचरों को दूर रखने के लिए होलियां चेता दी गईं।

रात को सब मुखियागण गुरुदेव के पास ख्राये। भगवती, विशाखा, कूर्मा श्रोर उज्जयन्त तो वहाँ पहले से ही उपस्थित थे।

"भगवती, हम यात्रा पर नहीं चले हैं। हमें सैक हो योजन जाना है। सबेरे मैं प्रतीप से मिलने जा रहा हूँ। चौथे दिन फिर आ मिल् गा। इस बीच प्रत्येक सशक्त पुरुष, स्त्री और बढे बालक का स्वधर्म निर्दृष्ट हो जाना चाहिए। पहला स्वधर्म है प्रा-प्रा भोजन जुटा लेना, दूसरे, यथासम्भव अधिक से-अधिक वेग से आगे बढना, तीसरे, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, लडका हो या लडकी हो, यथासम्भव युद्ध के लिए सदा प्रस्तुत रहना। भगवती ने चक्रवर्ती सहस्रार्ज न को पराजित किया श्या। तुम उन्हीं की शिष्या हो। सबको मेरी यह आज्ञा सुना देना। इस स्वधर्म की रचा में ही मर जाना है। ऐसे मरकर ही जिया जा सकेगा।"

दो घडी के परचात् सब लोग सो गए। वहाँ स्थापित की गई एक वेदी के श्रास-पास भागव श्रीर भगवती बातें करते हुए लेटे थे, वे उठ बैठे।

''लोमा ! चलो, इमं नहा श्राएँ।"

"चलो।"

एक-दूसरे से लगे-जुडे-से दोनो नदी पर गये श्रीर साथ-साथ जाने कब तक स्नान करते रहे। फिर मृगचर्म पहनकर एक-दूसरे का हाथ थामे खडे रह गए।

"राम," लोमा ने लजाते हुए कहा—"अब मैं श्रधिक समय तक शस्त्र प्रयोग नहीं कर सकूंगी।"

"क्यो ?" भागव ने आश्चर्यान्वित होकर पूछा।

लोमा राम से चिपट गई श्रौर श्रपना मुख उसने पति की झाती मे छिपा दिया।

"तुमने वितिहोत्र की रानी को आशीर्वाद दिया था कि पुत्रवती होना ।"

"हाँ—"

"वह मुक्ते फल गया।"

राम ने उल्लास के आवेग मे लोमा को उठा लिया और अपना मुँह उसकी छाती में दाब दिया।

दोनो हँस पड़े।

फिर पहले-जैसे ही राम लोमा को उठाकर जहाँ वे पहले सोये थे, वहीं लिवा लाये।

#### : 8 :

प्रतीप का कर्तव्य सबसे टेढा था। अवंतिनाथ के साथ भेजे हुए मार्गदर्शक रास्ता दिखाते जा रहे थे। जंगल की राह में स्त्रियों के साथ बातचीत चलानी पडती। जहां कभी मनुष्य का पदसंचार ही न हुआ होगा, ऐसे स्थलों में होकर मार्ग खोजना पडता था। कई बार योजनों तक ऊबड-खाबड आडे रास्तों से चलना पडता। जहां गाडी निकलने का रास्ता न होता वहां माड कटवाने पडते। और पीछे आ रहे समूहों के लिए विश्रामस्थल तैयार करवाकर, यथासाध्य मोजन जुटाने का आयोक्षन भी करना पडता था। प्रतीप दुक-पिटकर अब एक महान् योद्धा और व्यवस्थापक बन गया था। पर नये ही प्रकार का पराक्रम था, अत्र एव नई शक्तियाँ इसमे अपेक्ति थी। दूसरे दिन रात को वह और उसके सैनिक एक टेकरी पर चटकर सोने की तैयारी कर रहे थे तभी आस-पास के पर्वतो पर से सैकडो सूअर उतर आए। मार्गदर्शक चारो ओर से चिल्ला उठे और घोडे हिनहिना उठे। किसी ने खड्ग सम्हाला, किसी ने तीर ताना। पर अंधेरी रात में उस लोमहर्षी भयंकरता के सम्मुख सबकी झाती बैठ गई।

तुरन्त ही प्रतीप ने जलते हुए जगरे में से एक श्रधजला लक्कड स्तीच लिया श्रीर उसे लेकर वह टेकरी के किनारे पर दौड श्राया। उसका श्रनुकरण करके श्रन्य लोग भी जलते हुए लक्कड हाथ में लेकर दौड पड़े।

स्थ्रर चिल्लाते हुए तथा एक-दूसरे से सिर टकराते हुए ऊपर की श्रीर श्रा रहे थे। सबसे श्रागे के स्थ्रर जब दस हाथ की दूरी पर रह गए तो प्रतीप ने श्रपने हाथ का जलता हुआ लक्कड उन पर फेंक कर दे सारा। श्रागे की श्रोर दौड़े श्रा रहे स्थ्ररों को जाकर वह लगा। वे जल गए, कुछ श्रटके श्रोर फिर लौट पड़े। योद्धाश्रों ने ताक-ताककर जलते लक्कड फेंकना श्रारम्भ कर दिया। श्रागे श्रा रहे स्थ्ररों की पंक्ति हूट गई श्रोर तुरन्त पीछे श्रा रहे स्थ्ररों ने मुँह फेर लिया श्रोर प्राण । लेकर भाग निकले। योद्धा तीर-पर-तीर श्रसाने लगे।

सवेरा होने पर कुछ सूत्रर घायल पडे पाये गए। पीछे त्राते हुए समूह के लिए प्रतीप को उनसे ऋच्छी-सी खाद्य-सामग्री प्राप्त हो गई।

जंगलो मे पत्ती, सूअर, हिरिण और शशको का आखेट तो पद-पद पर मिल जाया करता था। मनुष्य के अन्कडपन से अपरिचित इस जंगल के प्राणी, अभी मनुष्य का पदसंचार सुनकर भागना नहीं सीखे थे। जंगलो मे जंगली फल तां खाने वालों के अभाव में यो ही कुम्ह्लाकर पडे रह जाते थे। जंगल के निवासी भी यथासामर्थ्य उनका स्वागत किया करते।

भागीव ब्राकर प्रतीप से मिले ब्रीर दो दिन उसके साथ भी रहे।

"प्रतीप, देवल तुमे ही मैं कह सकता हूँ। बन, बनचर, नदी श्रौर वर्षा ऋतु, ये जंगलवासी श्रौर पीछे श्रा रहे हैहय, तुंडिकेरा श्रौर शार्यात—सभी हमारे शत्र हैं। इनको वश करने में ही इस समय हमारी सबसे बडी परीचा है।"

"श्रापके श्राशीर्वाद यदि साथ हैं, तो सारी परीचाश्रो में से हम पार उतर जायंगे।"

"वर्षा आने से पहले ही हमें आर्यावर्त पहुँच जाना चाहिए,", भागव ने कहा।

"ग्रब से दुगने वेग से हमे चलना चाहिए।"

''यह तो बहुत कठिन है।"

भागव ने मार्ग-दर्शको को बुलाया श्रीर चारो श्रीर खोज करवाई। जंगलवासियों के एक बड़े राजा का ग्राम, यहाँ से कोई श्राधे दिन के प्रवास पर मिलता था। भागव उसे मिलने के लिए गये। प्रतीप ने भी उनके साथ जाने की इच्छा प्रकट की।

"प्रतीप! मेरे साथ यदि कोई दूसरा होता है, तो मनचाहा काम हो नहीं पाता है। मैं तो श्रकेला ही भला हूँ।"

दो मार्गदर्शको को लेकर भागव टेढ़े-मेढ़े पहाडो में होकर, बनवा-सियो के राजा से मिलने गये। पर्वत के ढाल पर चलते हुए, ज्यों-त्यों कर नदी लांघते हुए निदान वे बनवासियों के थाने मे पहुँचे। वहाँ एक मरने के तीर पर जाकर भागव बैठ गए।

"जाम्रो," उन्होंने संदेशवाहको से कहा—"यहाँ के राजा से या उनके गुरु से या कोई कापालिक यहाँ हों तो उनसे जाकर कहो कि 'महाम्रथर्वण ऋचीक का पौत्र श्रीर यादवो का गुरु, देवी महादन्ती जिसमे समा गई है वह, वह श्रघोरी डड्डनाथ का दत्तक पुत्र मार्गवनाथ श्रापके द्वार पर श्राया है।''

थोडी ही देर में ढोल और शहनाइयाँ बजने लगीं और सारा गाँव राजा के पीछे-पीछे भागवनाथ का स्वागत करने के लिए बाहर निकल आया। फूल लेकर स्त्रियाँ भी आईं। बनवासी और देनियों के पुजारी भी आये। रमशान में जो तीन कापालिक थे वे भी आये, अतएव अन्य लोग कुछ भिमककर खडे रहे।

भाग व ने उन्हीं की भाषा मे उनसे डड्डनाथ का दुशल-संवाद कहा, श्रीर श्रपने पास ही उन्हें बैंटेने का इंगित किया। राजा ने श्राकर भाग व के पैर घोये। स्त्रियों ने चन्दन श्रीर फूलों से उनका सत्कार किया।

"राजन्, सहस्राज् न के श्रत्याचारों से पीडित श्रपने शिष्यों को मैं श्रायांवर्त लिये जा रहा हूँ। श्रापकी सहायता चाहता हूँ। सभी बन-वासियों के राजाश्रों को कहलवा दीजिए कि वे हमारी सहायता करें, हमें रास्ता बताएँ श्रीर श्रावश्यक खाद्य-सामग्री जुटा दिया करें। हमारे पीछे सहस्तार्ज न का एक बढा-सा सैन्य चला श्रा रहा है। यदि वे श्रायँगे तो हमारे प्राण् ले लेंगे श्रीर तुम्हें भी मारेंगे। मै तो केवल भिचा माँग रहा हूँ।"

राजा ने वृद्धों की श्रोर देखा। वृद्धों ने देवी के पुजारियों की श्रोर देखा। पुजारियों ने कापालिकों की श्रोर देखा।

राजा सावधान हो गए। उनके प्रजाजनो को विश्वास नहीं हो रहा था।

"ग्राज तो गाँव में चलिए। कल विचार करेंगे।"

"राजन्! यदि श्राप मुक्ते यह भिन्ना देना स्वीकार नही करते, तो मैं श्रापका श्रातिथ्य कैसे स्वीकार कर सकता हूँ ? कल श्राप फिर पधारें, मैं यहीं श्रापकी प्रतीन्ना करूँगा।"

श्राधी रात बीतने पर बनव्यसियों के राजा रोहिल्ल, उनके मंत्रीगण, देवी के पुजारी श्रीर कापालिक, सब चुपचाप भागव की देखने श्राये। एक काड के तले भार्गव सोये हुए थे। पगरव सुनते ही वे जागकर उठ बैंठे। उनकी श्राँखें श्रँधेरे में दो जलते श्रँगारो-सी चमक रही थीं। उनके हाथ के परशु का फलक भी चमक रहा था।

पर्वत पर पवन सनसना रहा था। दूर से बनचरों के शब्द सुनाई पड रहे थे। श्रागन्तुक ठिठककर खड़े रह गए। जहाँ भागव बैठे थे वहाँ, उनके श्रास-पास मानो तेज प्रसारित होता-सा लग रहा था।

"राजन्," भागव ने धीरे से कहा— "क्या विश्वास नही होता? पर्वत की तलहटी मे मेरे योद्धा पडे हुए हैं। यदि मेरे मन मे कोई खोट होती तो तुम्हारे गाँव को जलाकर भस्म कर देने मे मुक्ते घडी-भर की भी देर नहीं लगती।"

भागेव ने सभी को पहचान लिया, लिङ्जित होकर वे पास सरक श्राये। ''कापालिको, तुम भी विश्वास नहीं कर सके <sup>9</sup> यदि विश्वास नहीं ही जम पाता हो तो मैं यह चला,'' भागेव ने राजा से कहा।

"नहीं, नहीं, गुरुदेव!" रोहिल्ल ने कहा। माग व खडे हो गए और पास श्राकर उन्होंने राजा के खवे पर हाथ रखा श्रीर बोले— "मैं तो चला ही जाऊँगा, पर श्राया हूँ तो तुम्हारा मला करता जाऊँ। श्रपने राजाश्रो से कृहलवा देना कि हमारे पीछे तुंडिकेराश्रों के राजा और सहस्रार्ज न का सेनापित रुरु श्रा रहा है— सैन्य लेकर। वे बनों में श्राग लगायँगे श्रीर तुम्हारे गाँव उजाडेंगे; यदि बचना चाहे तो मागने की तैयारी कर रखें। श्ररुणोद्य हो गया है। मैं सहायता की भिद्या माँगने श्राया था, पर तुमने मुक्ते ठेलकर निकाल दिया है। मैं तो श्रव चला ही जाऊँगा, पर तुमने भी एक मित्र खो दिया है।"

राजा ने विवश दृष्टि से मंत्रियो, पुजारियो श्रौर कापालिको की श्रोर देखा। सब चुप थे।

साथ के मार्गेदर्शक को बुलाकर भार्गव पर्वत से उतरने लगे। सवेरा हुन्ना। जहाँ भार्गव बैठे थे वहाँ एक श्रिशिशुद्ध श्रवोरचक दिखाई पडा। कापालिकों ने पास जाकर देखा। वह सामान्य चक्र नहीं था, प्रत्युत गुरु-चक्र था। उन्होंने भूमि पर पडकर नमस्कार किया। रोहिल्ल राजा ने क्रोध-भरी दृष्टि में मित्रयों और पुजारियों की ओर देखा—"क्या देख रहे हो है होगी हैं है वे होगी हैं है क्या लेने आये थे हैं रास्ता पाना चाहते थे हैं खाद्य-सामग्री चाहते थे हैं उसके लिए भी तुमने इन्कार कर दिया। इतनी पीढियों के उपरात मेरे कुल में आये अतिथि को तुमने ठेल दिया।" राजा ने पर्वत पर से देखा—"मेरे हाथों उन्हें धका देकर निकलवा दिया है" उसने उगते सूर्य की किरणों से बनी-सी मुक्त केशाविल और दादी से तेजोमान भागव को उतरते हुए देखा।

"गुरुदेव ! गुरुदेव ! पधारिए ।" भागव लौट पडे ।

"पर्धारिए, पर्धारिए !'' रोहिल्ल ने पुकारा, श्रौर वह दौडता हुश्रा नीचे उत्तर श्राया ।

"पधारिए, श्राप जो माँगेंगे वही हूँगा। लौट स्राइए।"

## : ४ :

सेनापित रुरु का विशाल सैन्य उस स्थल पर त्रा पहुँचा, जहाँ प्रतीप का थाना था। प्रतीप को सूचना मिलने से पहले ही प्राक्रमण करके यादव गोत्र का सर्वनाश करने की उसकी उत्कट इच्छा थी।

पर सैन्य एकत्रित करने में कुछ समय लग गया, श्रीर मही नदी तक पहुँचने से पहले ही उसे पता लग गया कि प्रतीप श्रपना थाना छोड कर उत्तर को श्रीर चला गया है। रुरु गर्विष्ठ था। भद्रश्रेण्य श्रीर उसके पुत्र प्रतीप के भाग जाने की सूचना पाकर उसका गर्व संतुष्ट हुआ।

हैहयों के सघ में तुरिडकेरा लोग सबसे श्रिषक अंगली थे, श्रौर नर्मदा के तीर पर चन्द्रतीर्थ से पूर्व की श्रोर रहा करते थे। रुरु गर्विष्ठ था श्रौर निष्दुर भी था। रक्तपात उसे बहुत प्रिय था। भद्दश्री स्य श्रौर मृगा के शासनकाल में तो वह माहिष्मती के राज्यचक की श्रोर श्राँख उठाकर भी नहीं देख सकता था, पर अब वे दोनों चले गए थे, तालबाहु विकम्मा सिद्ध हो चुका था, सहस्रार्ज न का विनाशक उन्माद बढ चला था, अतएव रुरु अब उसका दाहिना हाथ हो गया था।

रुरु जिस योजना को सरल समक्त रहा था, उसमे कुछ कठिनाइयां दिखाई पडी। छोटे गांवो मे भृगुत्रो श्रीर यादवो की खोज विफल सिद्ध हुई श्रीर उसमे बहुत समय नष्ट हो गया।

यादव श्रौर ऋगु श्रपने कुटुम्बो सिहत श्रदष्ट हो गए थे। रुरु की समक्त मे श्रा गया कि इसमे कुछ गहरा रहस्य है।

उसने वितिहोत्र श्रवंतिनाथ को सैन्य लेकर उपस्थित होने का संदेशा भेजा। उत्तर मिला कि राजा तो रुग्ण है, पर सेनापित सैन्य लेकर मही पर श्रा मिलेंगे।

रुरु का सैन्य आगे बढा। मही के तट निर्जन पडे थे।

कई दिनों पहले भद्रश्रेगय श्रौर प्रतीप निकल भागे थे। उनके साथ गुरुदेव भागव भी थे। उन्हें भी उसने भगा दिया है, यह जानकर रुरु को परम संतोष हुश्रा।

श्रवंतियों के सेनापित भद्राच से रुरु की मेंट हुई । उसके साथ ज्यामघ भी श्राया था। उसकी इच्छा इस सैन्य के साथ जाने की नहीं थी, पर कुछ तो रुरु की श्राज्ञा के कारण श्रीर कुछ जो दो-एक सहस्र शार्यात प्रतिशोध लेने के लिए एकत्रित हुए थे, उनकी विनती मानकर ज्यामघ ने उनके साथ जाना स्वीकार कर लिया।

रुर प्रतीप का पीछा करता हुआ आगे बढ़ चला। जंगलों में यहां-वहाँ पढ़ें हुए मार्ग के नये चिह्न निस्सरकों का मार्ग सूचित कर रहें थे। रुरु का सैन्य रथ, घोडों, पैदलों और गाडियों का बना था। एक संकरें मार्ग से जब वह जा रहा था तो दोनों और को खन्दकों से निकलकर उस पर भद्रश्रेण्य और विमद की टुकडियों ने आक्रमण कर दिया। इस अप्रत्याशित आक्रमण से सैन्य छिन्न-भिन्न हो गया। अवंति के सैनिक नौ-दो-ग्यारह हो गए। जैसे-तैसे रुरु अपने कुछ आदिमयों को एकत्रित करने लगा तभा सामने से ग्रसंख्य ग्रश्वारोही भ्राते दिखाई पडे।
सबसे भ्रमंगे भागव थे, उनके पीछे उज्जयंत था श्रीर उसके पीछे अनेक
अश्वारोही माडो की घनी सुरमुटों से निकले श्रा रहे थे। यादवो श्रीर
मृगुश्रो ने गुरुदेव भागव का जय-जयकार किया। पवन पर सवारी करतेसे श्रपने काले घोडे पर बैटकर श्राते हुए भागव को हैहय सैन्य ने
देखा। उनमे से बहुतो के हृदय में तो उनके लिए पूज्यभाव था। उनके
श्रीर डड्डुनाथ के सम्बन्ध की चमत्कारपूर्ण बातें भी उन्होंने सुन
रखी थीं। महादन्ती सिद्धेश्वरी ने जो उन्हे तेज प्रदान किया था,
उसकी दंतकथा भी उन्होंने श्रवंती के सैनिको से सुनी थी। मनुष्य-बल
से श्रस्पर्य गुरुदेव से वे लडने के लिए तैयार नहीं थे।

भागीव वज्र के समान सैन्य पर टूट पढे, उनका प्रचार परशु मनुष्यो श्रीर घोडों को घडाघड भूसात करता हुशा विद्युत की भाँति चमक रहा था। ऐसा श्राभास हो रहा था, मानो उनकी भयंकर श्राँखें श्रम्न्यास्त्र छोड रही है। हैहय सैनिक मुद्धियाँ बाँधकर, एक-दूसरे को कुचलते हुए, वहाँ से भाग निकले, श्रीर प्रतीप के पुराने थाने पर पहुँच-कर उन्होंने विश्राम लिया।

यादव और भृगु योद्धाओं ने केवल दिखाने-भर को पीछा ही किया। तुरन्त ही लौटकर उन्होंने हैहय सैन्य के पीछे छोडे हुए घोड़ों और बैलो को साथ लिया, और कपटते हुए अपने गोत्र के संरच्या के लिए आ पहुँचे।

रोहिल्ल राजा के प्रदेश की सीमा श्रव समाप्त हो चुकी थी। श्रव बनवासियो श्रीर श्रातिथ्य देने वाले जंगलो के स्थान पर मरुस्थल श्रीर खारे पानी के पोखरे ही चारो श्रोर दिखाई पडते थे, न तो कहीं श्राखेट ही मिलता था, श्रीर न मरनो मे ही पानी था। धूप श्रंगारे बरसाया करती। प्यास श्रीर मूख श्रव निस्सरको के नित्य के सहचर बन गए थे।

पांच महीनों मे युद्ध, भूख, थकान, तपन श्रीर रोगों से सहस्रों

मनुष्य मर-खप गए थे। रोगिष्ठ वृद्धों ने श्रनेक बार समृह के लिए खाद्य-पदार्थ श्रौर पानी की बचत करने के लिए, भागव की श्राज्ञा लेकर जंगलों मे पीछे रह जाना स्वीकार किया था। स्त्रियां श्रौर बालक हो दुम्हलाये हुए फूलों के समान कर पडते थे। उन सबका श्रग्निदाह किये बिना ही निस्सरकों का समृह क्षपटता हुश्रा श्रागे बढने लगा।

रोहिल्ल राजा के मित्रों की सीमा भी श्रव समाप्त हो गई थी। बन ज्यो-ज्यों कम होते गए, बनवासियों के थाने भी कम होते गए। श्रव जो भी थाने मिलते थे वे शत्रुत्व से श्रोत-श्रोत श्रोर रक्त-पिपासु थाने थे। श्रतीप के घोडों श्रोर गाय-बैलों को खुरा ले जाने के लिए वे सदा प्रस्तुत रहते।

चीर हो चला और अधभूखा प्रतीप अथक रूप से पडाव के स्थान न्वोजता हुआ आगे बढता ही जाता। आवश्यकता पडने पर वह द्वेषी न्वनवासियो का संहार करता और उससे बलात खाद्य सामग्री निकलवा खेता।

सबसे पीछे राजा भद्रश्रेण्य आ रहे थे। वे सचमुच श्रब बहुत बृद्ध हो गए जान पढते थे, उनकी श्राँखे बाहर निकल श्राई थीं; उनके हाथ सुखे बांस के समान हो गए थे।

रुरु का सैन्य चीय हो चला था। उसे भी भूखो मरना पहता था, पर थोडे-थोडे दिनों के अन्तर से माहिष्मतो, अवन्ती और आनर्त से उसे कुछ मदद मिल जापा करती थी। कभी-कभी कुछ नये योद्धा भी उससे आ मिलते थे। उसके पीछे मित्रभूमि थी। पर निस्सरकों के जिए तो आगे और पीछे दोनो और आग लगी हुई थी।

रुर सेनापित श्रवश्य था, पर सच्चा सेना-नायक तो ज्यामघ हो गया था। निरन्तर भद्दश्रेणय का पीछा करते रहने श्रीर उसे छकाते रहने से, उसके हृद्य मे ढका हुश्रा शत्रुत्व का दावानल फिर से धधक उठा। जिस रात उसने श्रपने बाप, मॉ श्रीर भाइयो को सोया हुश्रा छोडा था, उसे वह भूल नहीं पाया था। श्रगले ही सबेरे भद्दश्रेण्य ने उसके बाप, भाइयो श्रीर स्वजनो का संहार किया था। उसकी माँ उस की रानी बन गई थी। उसकी भाभियाँ यादवकुल मे ब्याह दी गईं थी। शार्यातों का नाम-चिह्न तक नि.शेष कर दिया गया था। निदान उस दिन का प्रतिशोध लेने का प्रसंग श्रा पहुँचा था, इस विचार से उसे प्रोत्साहन मिला।

उसने युद्ध-पद्धित को ही बदल डाला। उसने यह भी स्पष्ट देख लिया कि यादव और भूगु योद्धा दिन-प्रतिदिन खपते जा रहे हैं। उज्जयन्त की अलग रहकर चलने वाली दुकड़ी भी अब योद्धाओं के अभाव में भद्रश्रेण्य की टुकड़ी में आकर मिल गई थी। नित्यप्रति रातः और दिन ज्यामघ भद्दश्रेण्य को टुकड़ी को छेडा करता और उसके योद्धाओं का संहार किया करता। वह आक्रमण तो कभी न करता, पर भयंकर शत्रुख से प्रेरित होकर वह निरन्तर संताप देकर भद्रश्रेण्य की शक्ति को बूंड-बूंद चूसने लगा।

थोडे ही दिनों में भद्रश्रेषय का सैन्य खप जायगा, फिर एक ही चोट में यादवी श्रीर मृगुश्रों का संहार हो सकेगा—यही युक्ति उसने सोच रखी थी। नेवल मद्रश्रेषय श्रीर ज्यामघ के बीच का शत्रुत्व ही पराकाटा पर नहीं पहुँचा था, प्रत्युत यादवों श्रीर शार्यातों के बीच का परम्परागत वैर भी इन दिनों विवास्यता की चरम सीमा पर पहुँच गया था।

निस्सरकों के समृह में अब उत्साह और श्रानन्द नहीं रह गया था। व्याध के श्रागे-श्रागे दौड़ने वाले दिरण की-सी त्रास-भरी श्रधीरता ही श्रव उनके भागने में भी थी। भगवती की स्थिति श्रव घोडे पर बैठने योग्य नहीं रह गई थी। विशाखा-मात्र एक श्रस्थि-पिंजर के समान दौड-धूप किया करती। प्रायः पुरुष दिन में एक ही बार खाते। स्त्रियां तो कभी-कभी दो दिन में एक बार खातीं। पेट-भर भोजन न मिलने से बच्चे सारे दिन रोया करते। माताश्रो श्रीर गायो के दूध भी सूखने लगे। तस, खारा श्रीर रेत से भरा पवन श्रांखें जाल कर देता, मुँह सुखा देता और शरीर को शिथिल कर देता।

भागिव केवल इसी चिन्ता में रहते कि किसी प्रकार गोत्र का उत्साह बना रहे, श्रोर प्रवास शीव्रतापूर्वक होता चले। उन्होंने बृद्ध श्रोर बालको की एक दुकडी तैयार करके भद्धश्रेण्य श्रोर गोत्र के बीच नियुक्त कर दी। दिन श्रोर रात गोत्र श्रागे ही बढता चला जाता। श्रॅथेरी रात की चिन्ता भी वे न करते। उतावली में बैल या घांडों के मरने की चिंता भी उन्हें नहीं थी। उन्हें तो जैसे-तैसे यह मरुस्थल पार करके सरस्वती के तट पर पहुँचना था।

विसद कुछ श्रश्वारोहियों को लेकर भृगु के श्राश्रम से सहायता लाने के लिए श्रागे निकल गया था।

भूखे, प्यासे, प्राणों की रचा के लिए भागते हुए निस्सरकों की दृष्टि एक-प्रान्न भागेंव पर ठहरी थी। जहाँ भी वे दिखाई पडते, वहीं विश्वास जाग उठता। वीर योद्धागण, रण मे धराशायी होते समय 'जय गुरुदेव' कहकर प्राण त्याग देते। बालकों को दूध पिलाने में असमर्थ स्त्रियां अपने अन्तिम श्वास के चण मे गुरुदेव का पाद-स्पर्श करने मे ही अपना मोच मानती। छंाटे बच्चे भूख से आकन्द करते हुए और धूप से छट-पटाते हुए भाग व की ओर देखते, और उनके हाथ का स्पर्श अनुभव कर एक मंद हास्य के साथ सदा के लिए अपनी आँखे मूंद लेते। घोड़े और गार्थे भी उनका पगरव सुनाई पडने पर भूखे पेट उत्साह-विह्वल गति से दौडने का प्रयत्न करते।

भागव कभी सोते नहीं; नाम-मात्र का भोजन करते। उनका प्रचंड शरीर भी कंकाल के समान दिखाई पडने लगा। उनकी श्राँखों का एकाप्र तेज पहले से भी श्रधिक दाहक हो चला था। उनके हाथ का परशु सदा की भांति श्रडिंग था, श्रीर उनके श्रोठो पर देव की निश्चलता थी।

ज्यामघ की युक्ति सफल होने लगी। भद्रश्रेणय की टुकड़ी समाप्त-प्राय थी। उसमे श्रव किंदिनाई से पचास मनुष्य रह गए होगे। सवेरे तक वे पूरे हो जायंगे श्रीर साँक को रुरु श्रीर ज्यामघ श्रपना सैन्य ले कर गोत्र पर श्रा टूटेंगे। सरस्वती के तट तक पहुँचने मे अभी दो दिन का मार्ग शेष था।
भद्रश्रेण्य और उसके अडिंग योद्धा अन्तिम युद्ध के लिए कटिबद्ध हो
रहे थे। उनकी सारी आशाएं समाप्त हो गई थीं। जगरे के आस पास
बैठकर वे चुपचाप शस्त्रों को साफ कर रहे थे। अंधेरी रात थी। निस्सरकों के पडाव की ओर से घोडो की टापो का शब्द सुनाई पड़ा। थके
दुए भद्रश्रेण्य ने मिर उठाकर देखा—"शायद गुरुदेव का संदेशा होगा।"

घोडा जगरे के उजाले मे श्रा पहुँचा। गुरुदेव स्वयम् श्राये थे। भद्रश्रेयय ने उठकर उनके पैर छुए, श्रीर पैरो की रज माथे पर चढा ली।

"भद्रश्रेणय ! कितने दिनां से तुमने नही खाया है ?"

"तीन।"

"यह कुछ लेता श्राया हूँ, खा लो।"

"ग्राप लाए है ? पर वहीं कोई भूखों मरेगा न ?"

"कोई नहीं मरेगा, यह तो मेरे भाग का भोजन है।"

"पर श्राप <sup>१</sup> श्रापने कितने दिनो से नही खाया है <sup>१</sup>"

"पांच ।"

"फिर<sup>?"</sup>

भाग व हँस पड़े—"मैं तो अघोरियों का भी गुरु हूँ। मैं राख खा कर रह सकता हूँ। अघोरी वृद्धों की प्रतिस्पर्धा में मैंने दो महीनों के उपवास किये हैं।"

भद्रश्रेंचय ने खाकर जल पी लिया।

"राजन् ! स्राप इन योद्धास्रो को साथ लेकर चुपचाप गोत्र के पड़ाव पर चले जाइए," भागव ने कहा।

"क्या कह रहे हैं श्राप ?" तब तो कल ही दोपहर को रुरु श्राकर गोत्र को पकड लेगा।"

"पकड कैसे लेगा ? मै जो हूं !"

"प्रश्नीत् त्राप यहां रहेगे श्रौर मैं यहां से चला जाऊँ ?" भद्रश्रेश्य ने दृढतापूर्वक गरदन हिलाई—"कभी नहीं।" "भद्रश्लेषय ' तुम्हे इस स्थिति में मैंने ही ला पटका है। श्रीर मैं ही इस स्थिति से तुम्हे उबार भी सकता हूँ।"

"इस सम्बन्ध मे तो मुक्ते कोई शंका नहीं है।"

"परसो या फिर तरसो गोत्र सरस्वती के तीर पर आ पहुँचेगा। विमद सहायता लेकर उस तीर पर आ जायगा।"

"पर परसो का दिन हम देख सके तब न 9"

"इसीलिए में श्राया हूँ। तुम यहां रहोगे तो कल खप जाश्रोगे। मंध्या तक हमारा संहार हो जायगा।"

"और यदि आप रहेगे तो ?"

"मुक्ते मारने वाला कौन है  $^{9}$  दो व्यक्तियों ने तो मुक्ते भगवान् ही मान लिया है । तुम जानते हो  $^{9}$ "

"पर मै कब नहीं मानता हूँ !"

"भद्रश्रेण्य, जो मै कह रहा हूँ, वही ठीक है। या तो तुम सबको सरस्वती पहुँचाऊंगा, श्रीर या फिर तुम सबके खपने से पहले मैं ही खप जाऊंगा। इसके श्रतिरिक्त, किसी तीसरे मार्ग से मैं गुरुपद नहीं रख सकूंगा, जाश्रो!"

भद्रश्रेण्य की श्रांखों में पानी भर श्राया।

"त्राप नहीं ग्रायंगे तो-"

चण-भर भाग व चुप रहे।

"मैंने तो भगवती से कह रखा है। जामदग्नेय के शिष्यों के लिए केवल एक ही धर्म है।"

"कौनसा ?"

भाग व चुप रहे। उनकी झाँखें भयंकर हो गईं। उनके मुख के स्रास-पास तेज का धुँघला-सा वर्तु ल छा गया।

"श्रिडिंग भाव से मर जाने में ही जीवन है।" भाग व ने स्पष्ट कह दिया।

"मै समक न सका।"

"स्त्रियाँ बालको सहित श्रपनी गाडियो मे जल मरे। पुरुष जहाँ खडे हों वही लडते-लडते मर जायं।"

भद्दश्रेणय श्रवाक् हो गया, श्रीर गुरुदेव की मयंकर मुखसुद्रा को देखता रह गया।

"पर भगवती ? वे तो गर्भवती है।"

"मैं न श्राऊं तब न ?" भाग व ने हॅसकर कहा—"वह तो मेरी ही श्रंग है। जब मैं ही मर जाऊंगा, तो वह कौन जीती रहने वाली है ?"

### : ६ :

शार्यातों की कोई पच्चीस योद्धाओं की दुकडी सबेरे ही भद्रश्रेण्य को सताने के लिए श्रा पहुँची। कोई भूला-भटका यादव पकड में श्राजाय, इस विचार से भाडों के सुरमुटों में ज्ञिपते-ज्ञिपते वे श्रागे बढ़ रहे थे।

जहाँ पिछली रात को भद्रश्रे एय का ढेरा पढा हुआ था, वह स्थान अब निर्जन पढ़ा था। केवल एक लगरे की राख और घोडो की लोद वहाँ पढी हुई थी। उनकी धारणा थी कि उस टुकडी में पांच सौ आदमी रहे होंगे। पर भद्रश्रे एय की टुकडी कितनी चीण हो गई थी, इस बात की निश्चित जानकारी किसी को भी नहीं थी।

यह समझकर कि शार्यातों के माडी में से बाहर आते ही भद्रश्रेण्य भाग निकला है, उनका नायक अत्यंन प्रसन्न हुआ। जाने कब तक वह चारो ओर चक्कर काटता रहा, पर कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ा। भद्र-श्रोण्य की हुकड़ी में श्रब इतने कम आदमी रह गए होगे, यह जानकर वह बड़े अचरज मे पड़ गया। उसने वहाँ से लौटकर, कुछ ही दूर पर जो एक दूसरी हुकड़ी थी, उसके नायक को सूचना दी। निदान कोई एकाध योजन की दूरी पर जहाँ रह और ज्यामध का पड़ाव था, वहाँ भी यह सम्बाद पहुँच गया।

इस झावनी में भी भूख श्रीर प्यास के चिह्न दिखाई पडने लगे थे।

कुछ दूर तक वे सावधानीपूर्वक श्रागे बढ़ते चले गए। मार्ग के दोनों श्रोर घने माडो के मुरमुट थे।

कुछ दूरे श्राने पर भाडो के उस श्रोर एक खुला मैदान दिखाई पडा। उस श्रोर जाने को वे प्रस्तुत हुए ही थे कि एकाएक रुक गए।

एक उन्ने काले घोडे पर व्याघ्रचर्म घारण किये, प्रचरह भाग व धीरे-धीरे जंगल की पगडंडी से मैदान की श्रोर श्राते दिखाई पडे। उनकी दाहक दृष्टि, सामने के माडो की श्रोट से श्राते हुए सैनिको की श्रोर ठहरी थी।

नायक और उसके मनुष्य श्रपने स्थान पर ही रुक गए। भाग व के चारो ओर प्रकाशित तेज के वतु ल को देखकर वे मुग्ध हो रहे।

''त्राश्रो ! श्राश्रो !'' भाग व ने श्राज्ञा दी।

सैनिक यादवो का सामना तो प्रसन्नतापूर्वक कर सकते थे, पर अकेले भाग व के पास जाने को वे तैयार न थे।

भाग व का दुर्निरीच्य स्वरूप देखकर नायक और उसके श्रादमी घवड़ा गए, श्रीर घोडो की बाग मोडकर वे भाग छूटे। रुरु श्रीर ज्यामघ को जाकर उन्होंने सूचना दी कि भद्रश्रेण्य के स्थान पर गुरुदेव स्वयम् खंडे है। सारे सैनिक एक-दूसरे का मुँह ताकने लगे। गुरुदेव भाग व के सम्मुख जाने का साहस उनमे नहीं था सो रुरु और ज्यामघ ने पडाव उठाने का विचार स्थगित कर दिया, श्रीर सुसज्जित होकर भाग व की प्रतीचा करने लगे।

मध्यान्त हो श्राया, दोपहर भी हो चला, श्रीर सन्ध्या होने श्राई पर भागव नही श्राये। सांक को सैन्य ने प्रस्थान कर दिया, श्रीर भद्र-श्रेग्य के पुराने पडाव तक वे जा पहुँचे। सारी रात वे शत्रु की प्रतीचा करते रहे, पर शत्रु कही न दिखाई पडा।

यादव गोत्र को एक दिन की छूट मिल गई। सबेरे एक घोडा कही हिनहिनाया। यह विचारकर कि कोई छोटो-सी टुकड़ी होगी, ज्यामघ ने उसे घेरने के लिए श्रादमी भेज दिये श्रीर वह श्रीर रुरु भी श्रागे बढ़ते चले।

माडों के मुरमुट से निकलकर श्रकेले भागीव खडे थे। उनके साथ कोई भी नहीं था। माडों की श्रोट सौ श्रादमी तीर साधकर तैयार खडे थे, श्रीर रुर श्रीर ज्यामघ की श्राज्ञा की राह देख रहे थे। श्रकेले गुरुदेव को देखकर उन्होंने तने हुए तीर नीचे कर लिए। भागीव कुछ पास श्राकर घोडे पर से उतर पडे श्रीर श्रपनी सदा की रीति के श्रनुसार परशु के डण्डे को फलक के पास से पकडकर वे श्रागे श्राये।

"रुह!" भागव ने हॅसकर कहा—"मुक्ते मारने के लिए शर-संधान कर रहा है ?" उनका स्वर मानो खिल्ली उडा रहा था। ज्यामध ने रुह को तीर चढ़ाते देख, तुरन्त उसका हाथ खीच लिया।

''नही,'' उसने ऋाज्ञा दी।

"ज्यामघ ! वत्स !" हाथ फैलाकर भागव ने कहा—"मै लडने नहीं आया हूँ । मै तो तुससे मिलने आया हूँ ।"

ज्यामय को श्राँखों में पानी भर श्राया। घोडे पर से उतरकर वह दौडता हुश्रा उनके पैरों पड़ने गया, पर उससे पहले ही भागव ने उसे गले से लगा लिया।

सैनिको ने श्रपने साधे हुए तीर वापस खींच लिये।

"गुरुदेव! गुरुदेव!" ज्यामघ ने कहा—"इस समय आप यहाँ अकेले कैमे ?"

"मुभे कब किसी के साथ की श्रावश्यकता है ?"

गुरुदेव, रुरु श्रीर ज्यामघ के श्रास-पास कोई पांच सौ सैनिक विर श्राये।

''श्राप कहाँ रहते है <sup>१</sup>''

"उस माड के तले।"

' माड-तले रहते कितने दिन हो गए ?"

"दो दिन हो गए है।"

"सो किसलिए ?"

"तुमसे मिलने के लिए।"

"तो पंघारिए।" ज्यामच ने कहा। रुरु को यह बात नहीं रुची, पर गुरु भार्गव का क्या किया जा सकता है  $^{9}$  श्रीर इस ज्यामघ का ही क्या किया जा सकता है  $^{9}$ 

"हमारा त्रातिथ्य स्वीकार करिए।"

"छः दिन से मैंने कुछ खाया नहीं है," मंद हास्य के साथ भाग व ने कहा।

सबने लौटकर गुरुदेव का स्वागत-सम्मान किया । खा-पीकर भागीय ज्यामघ के साथ बातचीत करते हुए निकल गए। चलते-चलते वे बहुत दूर निकल श्राए।

"ज्यामघ !" भार्गव ने कहा—"यहाँ शार्यातश्रेष्ठ कितने है ?"

''तीन है।"

"उन्हें भी बुला ले। सुके उनसे भी बात करनी है।" तीनो शार्यातश्रेष्ठ ग्रा गए।

"ज्यामघ, शार्यातो ! मै इस समय एक याचना करने श्राया हूँ।" "कौनसी ?"

"कत्त या परसो तुम यादवो का संदार कर सकोगे। अब श्रधिक समय नहीं रह गया।"

"हम उसी की प्रतीचा में है," एक शार्यात ने कहा।

"पर वह सब मै देख नहीं सकूँगा। शार्यातराज को मैंने मारा है, मैंने ही शार्यातों का दलन किया है और शार्यात स्त्रियों को यादवों के साथ भी मैंने ही ब्याहा है। मैं हूं तुम्हारे द्वेष का मूल।"

कोई कुछ बोला नहीं।

"ज्यामघ, मै तेरे हाथो श्रपने शिरच्छेर की याचना करता हूँ। मैने तुके परशु चलाना सिखा दिया है। उसका उपयोग त् मुक्त पर कर, यही मेरी तुक्तसे श्राज याचना है।" ज्यामघ श्रवाक् हो गया। उसके हाथ का परशु भूमि पर गिर पडा।
"निर्वल न बन, ज्यामघ, उस भयंकर रात को, जिसके सपने तुभे
श्रभी भी सताया करते हैं, मैं ही प्रतीप को लेकर श्राया था। कूर्मा श्रीर उज्जयंत को मैने ही प्रेरित किया था। शार्यातो के सर्वनाश का निर्णय भी मैने ही किया था। पहले मुभे मार ले, फिर कल उनको देख लेना।"

सब चुप थे।

भागव हैंस दिये—एक मिठास के साथ। "तुम यादवो का संहार कर सको, उससे पहले मुक्ते तो मरना ही चाहिए। जो तुम अभी मुक्ते नहीं मारोगे, तो फिर कल तुम्हारा रास्ता खोजकर मुक्ते तो मरना ही है।"

"गुरुदेव! गुरुदेव! मैने बहुत सहन किया है। श्रव क्या श्रपने हाथो श्रापको मारना ही मेरे लिए शेष रह गया है ?" कातर स्वर मे ज्यामघ ने कहा।

"क्यो नही ? यदि यादवों के संदार में घर्म है, तो मेरे संदार में परम धर्म होना चाहिए। यदि मेरा संदार नहीं किया जा सकता, तो जिन्होंने मेरी श्राज़ा का पालन किया है, उनका संदार कैसे किया जा सकता है ?"

ज्यामघ श्रांस्-भरी श्राँखों से भागेंव के पैरों पड गया—"गुरुदेव! भगवती को मैंने मारा, तब भी श्रापने मुक्ते श्रपनाया। पश्रपित के स्थानक पर मैं श्रापको मारने श्राया था, वहाँ भी श्रापने मुक्ते ज्ञमा कर दिया। श्रापने श्रपने प्राणों को संकट में डालकर भी मुक्ते मगर के मुँह में से निकालकर बचा लिया। श्रघोरी मुक्ते काट कर फेंक देते, पर श्रापने ही उन्हें रोका। उन दो वर्षों में मैं सिर पटककर मर जाता, पर श्रापके ही बल से जीवित रह सका हूँ। श्रापने ही फिर मुक्ते श्रार्थातों के पास भेजा। मैं श्रापको क्यों कर मार सकता हूं? तब तो फिर मैं ही क्यों न मर जाऊँ ?"

"तो तेरे इस मरने से तो यही भला है कि तेरे भीतर का द्वेष ही क्यों न मर जाय? भड़श्रेण्य तेरा पिता होने को तैयार है श्रीर तेरी ही माँ तो उसके घर में है। मैंने तेरी मां को वचन दिया है कि श्रपने जीते-जी मैं पिता श्रीर पुत्र दोनों को मरने नहीं दूंगा।"

"मेरी माँ—"

"हाँ, वह नित्य तेरे और भद्रश्रेण्य के बीच के शत्रुत्व को देखकर श्रॉस् टपकाती रहती है। शार्यातों । तुम कभी दस सहस्र थे, श्राज केवल एक सहस्र हो। यादव भी तब दस सहस्र थे, श्राज पांच सहस्र भी नहीं रह गए। तुम श्रब भी श्रपने वैर को भूल नहीं सकोगे ? मुक्ते थोडा तो श्रपने हृदय में वसने दो। मैं तुम दोनो कुलों को पहले से समृद्ध बना दूंगा।"

"श्रापने तो हमे कुत्ते की मौत मारा है," एक शार्यातश्रेष्ठ ने कहा।

"मूठ बात है। मैने तो केवल श्राट सौ शार्यातों को मारा था।

पिछले छ. महीनों में ही तुममें से बहुत-से कट मरे हैं। शार्यात श्रीर

उनकी कन्याएँ तो श्रव दत्तक पुत्रों के रूप में श्रीर बहुश्रों के रूप में

यादवों के पास है। जो तुम यादवों का संहार करोंगे, तो तुम्हारे ही

बेटे-बेटी श्रीर जवाई मारे जायँगे। इससे तो यही श्रच्छा है कि तुम

मुमें ही मार डालों, मेरा ही सिर ले जाकर सहस्रार्ज्ञ न के चरणों में

धर दो। वह श्रत्यन्त प्रसन्न होगा श्रीर तुम्हारी वृद्धि करेगा। यदि

वह किसी से डरता है, तो केवल मुम्मसे।"

सब चुपचाप गुरुदेव के वचनों को सुन रहे थे।

"ज्यामघ! किस लिए विलम्ब कर रहा है ? चल मेरे साथ, वहाँ तेरे ही स्वजन तेरी राह देख रहे हैं, श्रीर नहीं तो फिर मुक्ते ही मार डाल । श्रपने कुल के वैर का प्रतिशोध कर श्रीर श्रज् न के मन की साध को भी पूरी कर दे।"

"गुरुदेव ! गुरुदेव ! मुभे कुछ भी नहीं सूम पडता। बताइये, मैं क्या करूँ ?" ''चल मेरे साथ !'' भाग<sup>°</sup>व ने त्राज्ञा दी । ज्यामघ घरती ताक रहा था।

"तुम क्या कहना चाहते हो ?" भाग व ने शार्यातश्रेष्ठो से पूड़ा— "तुम हमारे साथ चलोगे, या रुरु के साथ जास्रोगे ?"

कुछ देर तक शार्यात एक-दूसरे का मुँह ताकते रहे।

"शार्यातवर्यों!" ज्यामघ ने कहा—''गुरुदेव मेरे सर्वस्व है। मै प्राणांत की घडी तक इनके साथ रहूँगा। तुम भी श्राना चाहते हो ?"

''हां,'' श्रेष्ठो ने बाध्य होकर हामी भरी। सब लौट पडे। तभी ज्यामघ खडा रहा गया।

"नही-नही-नही," उसने श्राक्रन्द किया।

"क्या नहीं ?" भार्गव ने पूछा ।

"मै नहीं श्राऊँगा। कैसे श्रा सकता हूँ, गुरुदेव ?" उसने काँपते स्वर मे कहा—'मै शार्यात नहीं हूँ। मै वीर नहीं हूँ। मैं तो निर्वल हूँ। मै तो केवल प्रवाहों मे तैरने वाला एक तिनका हूँ। श्राप महान् है। भगवन् । श्रपनी श्राग मे श्रव मुभे भी जल जाने दीजिए। श्राप ही ने मुभे रुरु के पास जाने को श्राज्ञा दी थी। मै श्रव उसे कैसे छोंड सकता हूँ ? नहीं—नहीं—नहीं। मुभे तो श्रव यहीं रहकर मरना होगा। यही मेरा स्वधर्म है।"

भार्गव ने रोते हुए ज्यामध के खवे पर हाथ रखा—"ज्यामध, स्वस्थ होश्रो।"

"गुरुदेव, मुक्ते यहीं रहने दीजिए। मैं आपके पैरो पडता हूँ। श्रौर कल जब युद्ध हो तो श्राप मुक्ते मार डालें, बस यही मेरी एक याचना है। मेरे न माँ है, न बाप है श्रौर न कोई स्वजन ही है। जो कुछ हैं बस श्राप है। चाहे श्राप मुक्ते शिष्य मानें, पुत्र मानें या भक्त मानें, पर मै श्रापका ही हूँ। श्रापकी गोद में सिर रखकर रोया हूँ। दिन श्रौर रात श्रापने मेरे श्रॉसुश्रो को थामा है। श्रब मैं थक गया हूँ। श्रब मैं जीना नहीं चाहता। कल मैं ही सबसे पहले श्रापके सामने पडूंगा। तभी अपने हाथो गेरा शिरच्छेद कर देना। केवल इसी कृपा की, इसी प्रेमपूर्वक कृत्य की भीख में आपसे मांगता हूँ। माँ जैसे बालक को सुला देती है, वैसे ही आप सुके अपने हाथो सदा के लिए सुला देना।" ज्यामध रोने लगा।

"ज्यामघ ' प्रिय वस्स ' रो नहीं। तू दुःखी है, तेरे दुःख का निवारण करना मेरा कर्तव्य है। मैं तेरी इच्छा को स्वीकार करूँगा। श्रीर कुछ ?"

उनके एकाकी घोडे की टापों का शब्द बन की शांति मे भयंकर प्रतिध्वनि उत्पन्न करता हुआ दूर होता जा रहा था।

## : 9:

जब भार्गव गोत्र के निकट पहुँचे तो उनकी श्रॉखें श्रौर भी श्रधिक एकाश्र श्रौर भयंकर हो उठी।

श्रभी परसो ही श्रचय-तृतीया गई है—उनकी जन्मतिथि थी वह। उस दिन सरस्वती में ज्वार श्राया था। उसके परिणामस्वरूप तट से जाने कितनी दूर-दूर तक पानी व्याप गया था। श्रब पानी उतर गया था। पर बडी दूर तक काला चिकना दलदल जम गया था। उसमें होकर कोई मनुष्य था ढोर नदी के पास नही जा सकता था।

निस्सरको का सारा समूह उस दलदल के सामने, भूखा-प्यासा पड़ा हुआ कीचड स्खने की राह देख रहा था। पहले जो गाडियाँ कीचड मे चली गई थी वे छुटपटाते बैलों के साथ दलदल मे घँस गई थीं।

दो दिन की जो छूट बीच में मिली थी, उसमें सारा समूह एक प्राणांतक त्वरा से भागकर यहाँ चला श्राया था। सो उसके बदले में दो दिन यहाँ श्राकर पड़े रहना पड़ा।

सरस्वती सामने ही थी, पर उसे पाया नहीं जा सकता था। पत्त-पत्त रुरु का सैन्य पास त्राता जा रहा था। दंव ही मानो उनके विरुद्ध हो गए थे। प्रत्येक के मुख पर मृत्यु की झाया ज्याप रही थी।

मृत्यु के त्रास से भयभीत होकर भागने वाले यादव श्रौर मृगु

अपनी खियो, बालको श्रीर ढोरो को साथ लेकर, जो घर छोडकर निकल भागे थे सो केवल निर्भय होने के विचार से। उन्होंने अनेक प्रकार की विपत्तियां मेली थी। श्रव मृत्यु का भय नहीं रह गया था। मृत्यु स्वयम् सुँह खोलकर श्रागे श्रा गई थी।

जब मही के तट से वे चले थे, तो तीस सहस्र निस्सरकों का समूह लेकर चले थे। उस बात को श्रव पाच महीने हो गए थे। श्राज उनमे से श्रधिकांश नष्ट हो चुके थे। पन्चीस सहस्र मानवो, पन्द्रह सहस्र ढोरो श्रीर घोडो की हड़ियो से उनका निस्सरण मार्ग पट गया था।

पुरुष, खियाँ और बालक धूप, शीत, भूख और अनेक रोगो से मर चुके थे। सहस्रो मानव रणचेत्र मे खेत रहे थे। केवल अशक्ति के कारण भी सैंकडो जन राह में गिरकर मर गए थे। पर केवल रुरु के कोध से भाग झटने की आशा उन्हें खीच लिये जा रही थी।

श्रब श्रागे भागना सम्भव नहीं था कोई पाव योजन का द्लद्ल उनकी स्वतन्त्रता के बीच श्राकर बाघा रूप हो पड़ा था। उसमें कीचड़ कितना था, यह कहना सम्भव नहीं है। सरस्वती के उस तीर पर कीचड से बाहर सो श्रश्वारोही खड़े हुए थे। वहाँ से धुँ श्रा उठ रहा था। खाद्य-सामग्री लेकर विमद वहाँ मोच्चिन्दु के समान प्रस्तुत था। पर निस्सरकों का श्रागे बढ़ सकना सम्भव नहीं था। श्रीर न पीछे ही लौट सकना सम्भव था। मोच्च सामने ही खड़ा था, पर उसे पाया नहीं जा सकता था। निःसहाय, निरुपाय और हताश यहाँ बैठे रहकर रुरु के हाथों मारे जाने के श्रतिरिक्त उनके लिए श्रीर कोई मार्ग नहीं था। उन की निराशा श्रव पराकाष्टा पर पहुँच गई थी। जिनके दर्शन मात्र से उन मे चैतन्य जाग उठता था वे गुरुदेव या तो बन्दी हो चुके थे, या फिर उनका संहार हो चुका था। जन-जन मे उनके भव्य श्रात्म-समर्पण की चर्चा चल रही थी। श्रव उनका श्रंत श्रा गया है, निस्सरकों मे श्रव जीने की साध जैसे नहीं रह गई थी।

आशा अब नष्ट हो चुकी थी। यमराज मानो उनको प्रतीचा में

खडे थे। घोडे की पद-चाप जब सुनाई पड़ी तो उस श्रोर ध्यान देने की चेष्टा भी किसी ने नहीं की। काला घोड़ा चितिज पर दिखाई पड़ा। सूर्य की किरणों में परशु चमक उठा। मरता हुआ मनुष्य जैसे ब्रह्म- दर्शन पाकर उल्लास श्रनुभव करता है, ठीक वैसे ही मरणोन्मुख निस्सरकों का समृह अपने प्राणनुत्य गुरुदेव को देखकर उल्लिसत हो उठा। उनका संहार अभी नहीं हुआ था। जैसे थे, वैसे ही वे चले आ रहे थे। सभी निस्तेज, बावली ऑखें श्रद्धा और भिक्त से श्रोत-प्रोत हो उठीं।

भागव ने श्राकर पूछा—"यहाँ क्यो बैठे हो ?"

भद्रश्लेख्य ने कपाल पीट लिया—"यहाँ पड़े-पड़े दो दिन बीत गए है। मनुष्य सिर तक धँस जाय इतनी गहरी दलदल सामने है।"

भागीय ने दलदल में फॅसी पड़ी गाडियों और छुटपटाते बैलों की स्रोर देखा।

"सूर्य श्रव तपने लगा है। सांम तक या कल तक यह कीचड सूख जायगा," भद्रश्रेषय ने कहा।

''म्राज सांमा को या फिर कल तक रुख म्रापहुँचेगा,'' भार्गव ने कहा।

सबके हृदय की धडकन मानो एकदम रुक गई। भागेव के नेत्रों की श्रीन के श्रतिरिक्त वे श्रीर कुछ भी नहीं देख पा रहे थे।

विना एक शब्द कहे भागव ने एक गाडी की छोर देखा छौर बैलों की नाथ हाथ मे लेकर उन्हें कीचड में हांक दिया। कोई कुछ कहने का साहस न कर सका।

वे बैलों को लकड़ी श्रीर चाबुक से मार रहे थे। इन्न ही श्रागे बढ़ कर बैल दलदल में डूबने लगे। गाड़ी श्रीर बैल धीरे-धीरे कीचड़ में धँस गए। बैलो का त्रास श्राँखों से देखा नहीं जाता था।

भाग व गाडी पर से एक लम्बी श्रघोरी छुलांग भरकर फिर किनारे पर श्रा गए । ज्यो-त्यों करके एक तीसरी गाड़ी श्रौर उन्होंने दो गाडियो के बीच हांक दी। यह गाड़ी भी बैलों सहित दलदल में घॅसने लगी।

दलदल चार हाथ से अधिक गहरा नहीं था। घँसती गाडी पर गाडी चढाकर उसे आगे ढकेलने का भगीरथ प्रयत्न आरम्भ हो गया। दो-दो गाडियों को एक साथ रखकर घँसाया जाने लगा कि उनके ऊपर होकर तीसरी गाडी को निकाला जा सके। मध्याह्न का सूर्य तप रहा था। नीचे का दलदल श्रव सूखता चला। दो दिन और दो रात गाडियाँ ढकेली गईं। जहाँ आवश्यकता पडी, बैलों की बिल भी दी गई। इस परिश्रम में कितने ही मनुष्य मर मिटे।

तीसरे दिन सवेरा होते-होते केवल एक हाथ-भर दलदल रह गया था। जहाँ-जहाँ गाडियाँ श्रोर बैल घँसाये गए थे, वहाँ श्रव एक पुल वन गया था। हर्ष के नाद से लोगों ने ऊषा का स्वागत किया। उन धँसी हुई गाडियो श्रोर मरते-श्रकुलाते बैलों के भयंकर पुल पर से, निस्सरकों का पूरा समूह, सरस्वती के तट पर पहुँचने के लिए दौडता हुश्रा निकल पडा। पानी की प्यास से पागल हो रहे वृद्ध, स्त्रियाँ श्रोर बालक सरस्वती का जल पीने के लिए श्रधीर हो उठे। सबसे पीछे योद्धागण घोडों पर बैठकर प्रस्तुत हो रहे। रुरु कव श्रा पहुँचेगा, सो कुछ ठीक नहीं था।

मध्याह्न हो श्राया। दलदल सुखने लगा। जैसे-तैसे शीव्रतापूर्वक लोग पुल पर से पार हो गए। उनके पीछे घोडो श्रीर मैनिको ने पुल को पार किया। श्रीर सबसे श्रन्त मे श्राये भाग व श्रीर श्रन्य श्रमणी नेतागण।

सबके मन मे उल्लास था। सरस्वती क्या मिली, मानो माँ ही मिल गई। मीठा पानी, मळुलियाँ, सुभग स्नान, छौर उस तीर पर छभय मुक्ति। कई दिनो से बहुतो ने तो जी-भर पानी भी नहीं पिया था। घोडो को तो शायद ही दुछ पीने को मिला होगा। दिन का ताप प्रखर होता जा रहा था। दलदल मे से होकर छा रहे समूह का

संयम जाता रहा । बिना विचारे ही सारे मनुष्य श्रीर जानवर सरस्वती के जल मे श्रा पड़े। भाग व तथा श्रन्य श्रमणीजन किसी को रोक न सके। इस पागलपन से बचकर वे पास ही वृक्षों के एक अुरमुट मे चले गए। भगवती श्रीर विशाखा वहाँ पहले ही से चले गए थे, वहां बैठकर सब लोग पानी पीने लगे। दलदल के उस पार रुरु श्रीर ज्यामघ की सेना दौडते हुए घोडों पर श्रा पहुँची। पल-भर के लिए दलदल के तीर पर रुके। दलदल केवल श्राधा हाथ गहरा रह गया था।

नाशोनमत्त, भूखा श्रौर प्यासा रुरु का दल भी नदी की श्रोर टूट पडा। जिस दलदल को लांघने में निस्सरकों को दिन युगों की भांति बिताने पढे थे, उसे रुरु देखते-देखते लांघ गया।

उसके मनुष्यो और घोडों ने भी कई दिनों से पानी का मुंह नहीं देखा था, श्रतएव उसका सैन्य भी निस्सरकों के बीच पानी में श्रा धमका। दोनों समृह एक-दूसरे में घुल-मिल गए। इस च्रल पानी पीने के श्रति-रिक्त और कोई वृक्ति उन लोगों में नहीं थी।

पर रुरु, की प्यास शांत होते ही उनकी वैर-विह्न प्रज्वित हो उठी। शार्यातो ने यादवो को देखा। जहाँ पानी पीने भर के लिए एकता थी, वहाँ विद्वेष का दावानल सुलग उठा।

जो खड्ग निकाल सके उन्होने खड्ग निकाले, श्रीर जो ऐसा न कर सके वे हाथों-हाथ एक-दूसरे को मारने-डुबाने लगे।

घडाधड सिर कट कर गिरने लगे। चीत्कारो से गगन गूंज उठा। पुरायस्मरण सरस्वती माता का तट, वैर से उफनती भयानक ऋंजुलि के समान उबल उठा।

पुरुष, स्त्रियाँ, बालक, ढोर तथा घोडे कट-कटकर उस उबाल में खुदबुदा रहे थे। कटे हुए विकृत मुख्ड रक्त से मरते हुए ऊपर-नीचे हो रहे थे। मृत्यु का भय सबके मुख पर झाया हुआ था। प्रतिशोध खेने का उन्माद सबकी आँखों में सूम रहा था।

पूर्वक, श्रॉखो-ही-श्रॉखो में गुरुदेव को उलहना दिया। श्रीर वह पानी में इबकी मार गया।

पानी पर बब्रूले दिखाई पडे । कुछ दूर तक, एक बार, दो बार, तीन बार वह सिर ऊपर श्राता-सा दिखाई पडा ।

ज्यामघ पर होकर बहता हुआ पानी निकल गया।

#### : 5 :

दो मृगुश्रेष्ठो की मुद्रा पर खेद छाया हुआ था। भाग व की श्रोर दृष्टि उठाकर देखने का,साहस उनमें नहीं था। श्राचार्य विमद श्रस्वस्थ थे। उनकी श्राँखों मे श्रॉस् उमर रहे थे।

भाग व ने पूछा-"क्यो, क्या संवाद है ?"

भृगुश्रेष्ठ कुछ बोज न सके। विमद ने खंकारकर कंठ का परिष्कार किया, श्रोर कुछ स्वस्थ होकर बोजे—

''गुरुदेव <sup>!</sup> श्रधिकतर लोग दाशराज्ञ मे लडने चले गए है ।'' ''श्रौर वृद्ध केंसे है <sup>9</sup>''

विमद की श्राँखों से श्राँसू टपकने लगे—''दो महीने हो गए, पिताजी पितृलोकवासी हुए—वे रगाचेत्र में मारे गए।''

चर्ण-भर नीची दृष्टि किये भाग व ने माता, श्रपने सखा श्रौर परम गुरुस्वरूप, शस्त्र विद्याके उस महानिष्णात को श्रपनी श्रंजलि श्रपित की।

"ग्रौर सब कैसे है <sup>9</sup>"

फिर सब मौन हो रहे। भाग व की दृष्टि स्थिर हो गई।

"गुरु विदन्वंत युद्ध में जाने के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं। स्रापके स्रन्य दो भाई भी पितृलोकवासी हो गए।"

"श्रेष्ठो ! पिताजी कैसे हैं ?"

वृद्ध भृगुत्रों ने दृष्टि नीची कर ली। विमद श्रौर भी खिन्न हो श्राए। भाग<sup>°</sup>व ने पूज़ा—"क्यों, क्या बात है <sup>१</sup>''

विमद् ने हाथ जोड़ लिये।

"कह दे, क्या बात है ?"

''गुरुंदेव ! भृगुश्रेष्ठ श्रकेले रह गए हैं। सरस्वती के तीर पर भट-कते रहते है। वे किसी से बोलते नहीं है। श्रस्थि-पिंजर-मात्र धारण किये वे घूमते रहते है।"

"कारण १" भाग व के प्रौढ़ स्वर में कंप आ गयाथा। लजित होकर, अधमता का अनुभव करता हुआ विमद धरती ताकने लगा। वे बृद्ध भाग व तो दृष्ट उठाकर देख ही नहीं पाते थे।

"श्रौर श्रम्बा ?" वे मानो चिल्लाकर पूछ उठे। विमद रो पडा। तीनो भाग व श्रॉस् पोछने लगे। "श्रम्बा कहाँ है, बताश्रो न ?"

विमद सिसकने लगा। उस कठोर हृदय वीर के मुँह से एक शब्द भी न निकल सका।

"बोलो !"

सिसिकयों के बीच विमद का रुंधता-सा स्वर सुनाई पडा।
"श्राश्रम छोड कर '' वे गांधर्वराज के यहाँ चली गई हैं।"

भाग व मे भयानक परिवर्तन हो गया। उनकी श्रांखों से श्राग्न की सरिताएँ बहने लगी। इतना ही नही प्रत्युत उनके सदा शांत रहने वाले कपाल पर कुछ ऐसा भ्रमंग हुआ, मानो धनुष खीच रहे हो। वे खडे हो गए। च्या-भर वे मौन रहे। पृथ्वी मानो कॉपती-सी प्रतीत हुई। उन्होंने हाथ के परशु को दृढतापूर्वक जकडा श्रोर छुलांग मारकर वे बाहर निकल श्राये। व्यवस्था में व्यस्त हो रही भगवती से उन्होंने कहा—"में जाता हूं। तू सबको श्राश्रम पर ले श्राना।"

सबके श्राश्चर्य का समाधान हो, इसके पहले ही भाग व घोडे पर बैठकर श्रदृश्य हो गए।

# **ऋार्याव**र्त

#### . 9

एक प्रचयड घोड़ा प्रचयड गर्जना करता हुन्ना, न्रुगुन्नों के न्नाश्रम में प्रविष्ट हुन्ना। उस पर उम्र, उज्वलंत भाग व त्रिलोचन खोलकर न्ना रहे शंकर के समान त्रारूढ़ थे।

सृगुश्रे ष्ठ का श्राश्रम निर्जन श्रीर निस्तेज हो गया था। एक स्थल पर कुछ स्त्रियां काम कर रही थीं, उन्होंने खिन्न वदन से दृष्टि उठाकर देखा। बालक घबडाए-से श्रपनी मोपड़ियों के द्वार पर खड़े हो, इस श्रॉधी की भाँति श्रा रहे घोडे को देख रहे थे। कहीं कोई वृद्ध उत्साह-विहीन घीमे स्वर से यज्ञ कर रहा था। किस्नो श्रागामी विनाश की प्रतीका करता-सा श्राश्रम सूना पड़ा था।

भाग व अपने पिता भृगुश्रोष्ठ की भोंपड़ी पर गये। वहाँ एक स्त्री भाड़ दे रही थी। वह चौंककर खड़ी रह गई। मानो किसी भयंकर स्वप्न मे देखे-से इस पुरुष को देखकर वह स्तब्ध रह गई। भाग व घोड़े पर से उत्तर पड़े।

"मृगुश्रोष्ठ कहाँ हैं ? पिताजी कहाँ हैं ?"

स्त्री रो पड़ी। खुलांग भरकर वे उसके पास जा पहुँचे छौर उसे भक्तमोरकर पुछा— "पिताजी कहाँ हैं ?"

"कौन, राम ?" स्त्री ने उसे कुछ-कुछ पहचान लिया।

"पिताजी कहाँ हैं ?"

"उस त्रोर नदी पर," श्रॉचल के छोर से श्रॉस् पोंछती हुई बह बोली। जुलांगे भरते हुए भागव नदी के तट पर पहुँच गए। श्राश्रम की सीमा समास होकर जहाँ से बन का श्रारम्भ होता था, वहाँ पहुँचते ही उन्होंने एक मनुष्य को त्राते देखा, त्रीर वे वही ठिठक गए।

एक वृद्ध उनकी त्रोर त्रा रहा था। उसके शरीर की हिड्डियां गिनी जा सकती थी। उसके मुख पर की चमडी लटक श्राई थी, त्रौर हिड्डियों का ढांचा उसमें से कांक रहा था। कपाल ऊपर को निकल त्राया था। धॅसी हुई खॉर्चे गुफा के भीतर से कॉकते दीपक के समान दिखाई पड रही थीं। उनकी दाढ़ी पीली श्रोर उलकी-उलकी-सी हो रही थी।

बृद्ध नीची दृष्टि किये हाथ मे थमे डगडे के सहारे चले आ रहे थे। भव्य मुख और विशाल काया वाले, सौम्यता और शक्ति के अवतार महर्षि जमद्गिन की यह करुणाजनक स्थिति देखकर भागव के हंदय ने अन्तुभूत कम्प का अनुभव किया।

उन्होंने परशु फेंक दिया श्रीर दौडते हुए जाकर पिता को प्रणाम किया श्रीर उनके पैर पकड लिये। जन्म लेकर जिनकी श्राँखें श्राज तक भय या दुःख से कभी फड़की तक नहीं थीं, वे इस चण रो रहे थे।

"पिताजी ! भूगुश्रेष्ठ !"

वृद्ध चलते-चलते रुक गए। उनकी श्रचेत श्राँखों में चैतन्य श्रा गया। उन्होंने मंद श्रीर काँपते स्वर में उत्तर दिया---

"जा भाई, चला जा यहाँ से। मैं ऋगुश्रेष्ठ नही हूँ।"

"पिताजी! पिताजी!" राम ने हाथ जोडकर कहा—"यह क्या कह रहे हैं आप? पिताजी! मैं आपका पुत्र राम। पितार्जा! मुक्ते भूल गए?" और राम का स्वर भी रो रहा था—"मैं राम।"

मानो बड़े परिश्रमपूर्वक किसी वस्तु पर ध्यान खींचा हो, इस प्रकार बुद्ध महर्षि पुत्र के सामने देखते रह गए। श्रभी भी उनकी दृष्टि में परिचय का भाव नहीं श्राया था।

भीरे से बृद्ध ने उत्तर दिया—''मैं पिता नहीं हूँ। मेरे कोई पुत्र भी नहीं है। तू कौन है, मैं तुक्षे नही जानता।''

भागीव ने खडे होकर हाथ जोड लिये— "पिताजी ! मैं हूँ राम— श्रापका छोटा पुत्र—सहस्राजुँन जिसे उडा ले गया था वहीं। मुक्ते श्राप नहीं पहचान रहे <sup>9</sup>' राम श्रमी भी श्रपने श्राँसू न थाम सके—''महर्षि जमद्गिन! महाश्रथवर्ण के पुत्र!'

बृद्ध ने श्रत्यन्त परिश्रमपूर्वक फिर दूसरी श्रोर से श्रपना ध्यान समेट कर एकाम किया।

"वत्स !" उन्होने धीमे से कहा— "एक था जमद्गिन, महाश्रथवर्ण का पुत्र। वह मर चुका है। न तो वह पिनृलोक में हो गया है श्रीर न यमलोक में। वह जाकर पड़ा है श्रधोगित के तल में। शृगुओं के महा-प्रताप के उस उत्तराधिकारी ने श्रपने पूर्वजों का संस्कृति से द्रोह किया था। वह चला गया है, उसे श्रव भूल जा। उसकी स्मृति नुके कर्लंकित करेगी।"

"क्या कह रहे है श्राप १ पिताजी ! पिताजी !"

"भूल जा उसे," मानो सपने मे बोल रहे हो, ऐसे जमदिन बोले, "उसके पास प्रताप था, श्रथवंगों को विद्या थी छौर शिष्य भी थे। पुत्र भी थे। पर वह उन सबके योग्य नहीं था। श्रायों के पारस्परिक विनाश को वह रोक न सका। विश्वामित्र को वह विजय न दिला सका। म्ह्युश्रों के तेज, वीर्य श्रीर शुद्धि की वह रक्षा न कर सका।"

"पिताजी! यह श्राप क्या कह रहे हैं? मैं श्रापका पुत्र वह सब लेकर श्राया हूँ—शिष्य भी श्रीर सामर्थ्य भी। मैं अग्रा-मात्र में सृगुश्रों की कीर्ति को उज्वल कहूँगा।"

"मूर्ल ! मूर्ल !" मानो स्वप्त में बोल रहे हों, जमदिश्न बोले— ''जमदिश्न कभी माना करता था कि उसके शिष्य हैं और पुत्र भी हैं। वह अपने को महिषें कहलवाता था। आयंख की सिद्धि के लिए जीने का वह वतधारी था। भृगुकुल के कर्लंक रूप उस अधम को मंमावात देखने का एक स्वभाव-सा हो गया था," उसने धोरे से भागंव से कहा। वृद्ध कुछ देर चुप रहे और फिर कहते चले—

"वह विद्या की मूर्ति नहीं था। वह श्रंधा था श्रीर मूर्ख था। उसके शिष्यों में न तो विद्या ही थी, श्रीर न शीर्य था। न तो वह जीत ही सका श्रोर न संहार को ही श्रटका सका। उसकी हड्डियाँ श्राज सियार श्रीर "भेड़िये" खारहे हैं ' उसकी शक्ति का हास हो चुका है। रण में मरने का लाभ भी वह नहीं पा सका। उसके कोई पुत्र भी नहीं था।"

"पिताजी ! मैं हूं, गुरु विदन्वन्त है।"

"जमद्गिन के कोई नहीं था।"

"क्या कहते है श्राप ?"

"उसके पुत्रों की माता ने श्रपने पति की श्राज्ञा के विरुद्ध गान्धर्व-राज के साथ रहकर श्रपने पंत्नीवत को लोप दिया है।"

भागंव का सिर चकराने लगा। श्रम्बा, उसकी श्रम्बा, श्रीर गांधर्व-राज के साथ चली गई! श्रीर वह न तो श्रार्थत्व को स्वयम् ही रख सका श्रीर न दूसरों से रखवा सका!

जमद्गिन का स्वर भंग हो गया।

"पिताजी ! पिताजी ! सूठ बात है । अम्बा—आर्यत्व की जनेता— करुयाणी !"

जमदग्नि ने दीन मुख से राम की श्रोर देखा।

"लड़के, चला जा यहां से। मैं पिता नहीं हूँ, श्रीर तू पुत्र नहीं है।
मेरा एक भी पुत्र ऐसा श्रार्थ नहीं है जो रेखका का वध करके, पिता के
गौरव का सम्मान कर शुद्धि की रचा करता "पूर्वजो के बीच जाकर
सम्मिलित होने को, जमदिग्न के लिए पितृलोक श्रीर देवलोक के द्वार
बंद हो गए हैं। लडके, चला जा यहाँ से, जहाँ से तू श्राया है वही लौट
जा। भृगुश्रो की परम्परा समाप्त हो गई" " श्रीर उसे वहीं छोडकर
जमदिग्न, थरथराते हाथो से डएडा टिकाते हुए हताश श्रीर भावनाश्रष्ट
व्यक्ति की दीन मूर्ति के समान वहाँ से चले गये।

थरथराते पैरों से दूर जाते हुए पिता को भागीव देख रहे थे। महादन्ती के तेज को लजा देने वाली श्रॉखो से श्रश्रुविन्दु टपक पडा। उन्होंने भूमि पर पड़े हुए परश्रु को उठा लिया, श्रीर दौडते हुए श्राश्रम में जा पहुँचे। वहाँ श्रपने ज्येष्ठ आता विदन्यन्त से उनकी मेंट हुई। भाई ने भागेव को छाती से दबा लिया।

"भाई, श्रम्बा कहां है ?" भागेंव ने पूछा।

"गांधर्वराज के यहाँ।"

"वहां क्यो ?"

"तू निश्चिन्त होकर बैठ, श्रभी सब बताता हैं।"

"मैं नहीं सुनना चाहता। पर-पुरुष-मेविनी आर्था का धर्म है केवल मृत्यु।"

"qर\_\_\_\_"

भार्गव ने बड़ें भाई से हाथ ख़ुड़ा लिया श्रीर वहाँ से चल पड़े।

## : ? :

दूर पर हिमालय का शृंग उद्य होते सूर्य के स्वर्ण-राग से मल-मला रहा था। बीच में उत्तरते-चढ़ते अनेक शिक्यर नितानत चौरस भूमि तक आ लगे थे। जहाँ सबसे छोटी पहाड़ी का अन्त होता था, वहीं एक छोटा-सा ग्राम था। वहां से कुछ ही दूर एक वृच्च के तखे भागेंद अकेले बैंटे थे। पास ही उनका घोडा चर रहा था।

कोई तीन सौ बनवासी तीर लेकर पास ही खड़े थे। यह प्रचण्ड और सशस्त्र मानव उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, पर उसके यह कहने पर कि वह अम्बा का पुत्र है, उन्होंने उसे आने दिया था, अन्यथा वे तो उसे बींघ देने को प्रस्तुत ही खड़े थे। वे सब अम्बा के मक्त थे। जिस प्रकार महिष विश्वामित्र वरुणदेव के सम्बन्ध में कहा करते थे, वैसे ही पूंज्य-भाव से ये बनवासी पुरुष अम्बा के सम्बन्ध में बातचीत किया करते थे।

मुिखया की कोंपड़ी के पास ही अम्बा की कोंपड़ी थी। तीसरे पहर वे वहाँ आया करती थीं। सवेरे के समय वे पर्वत के प्रदेश में गांधर्व-राज के यहाँ जाया करती थीं। वहाँ उनके साथ दूसरा कोई नहीं जाता था। अम्बा की यही श्राज्ञा थी। तीसरे पहर जब वे पर्वंत पर से उतर कर आतीं, तो दूर-दूर से बन-वासीगण उनकी पूजा करने आया करते। अम्बा उन सबको खिलाती-पिलातीं, अम्बा के आशीर्वाद से ही धान्य पका करता; अम्बा की मनौती लेने पर सन्तान की प्राप्ति होती, अम्बा की मोपडी के सामने के माड की नित्य पूजा हुआ करती। भागव इस मिक्त को देखकर चिकत हो रहे। उनकी तो धारणा थी कि अम्बा गान्धवराज के महल में कहीं भोग-विलास मे मगन होगी। वही है यह लोगों की अम्बा, कल्याणी, वह पर-पुरुष-सेविनी!

भागीत की श्राँखों की गहराई श्रीर भी गम्भीर हो उठी। श्रधमें के उच्छेद की दिशा में उन्होंने जो-जो विकट श्रनुभव किये थे, उनमे यह सबसे विकट था। पर-पुरुष का सेवन करने वाली श्रार्या के लिए तो मृत्यु के श्रांतिरिक्त श्रीर कोई मार्ग नहीं था—फिर वह कल्याणी हो कि श्रम्बा हो।

तीसरे पहर भागव ने श्रपनो मों को टेकरी पर से उतरकर नीचे की श्रोर श्राते देखा। चर्ण-भर के लिए उनके हृदय में एक ज्वार-सा श्राया। उनकी माँ, प्रेममयी, भोली, पितपरायणाश्रो के बीच श्रेष्ठ, सबके दुख में दुखी होने वाली कल्याणी, जो पुत्रो में केवल उन्हें ही श्रपना मानती थी!

भागव ने देखा कि इन बीच के वर्षों मे रेखुका मे भारी परिवर्तन हो गया है। उनके केश श्रेत हो गए थे। उनका सुडौल शरीर पहले से श्रिषक स्निग्ध हो गया था। उनके सुख से जगज्जनी का सद्भाव बरस रहा था। पर उनके सुख पर, शरीर पर और चाल मे एक श्रनिवार्थ खिन्नता का भाव था। वे ऐसी लग रही थीं मानो किसी रोते हुए व्यक्ति के श्राँसुश्रों को ढालकर जैसे गढा गया है। 'यह श्रम्बा, श्रीर कुलटा? पर-पुरुष-स्पर्शिनी? गांधर्व के साथ भागी हुई पतिता श्रार्था?' भागव विश्वास न कर सके।

रेखुका वहाँ श्राकर श्रपरिचित नयनो से उस प्रचण्ड श्रीर तेजस्वी

पुरुष को देखती रह गईं। फिर तुरन्त ही उन्होंने पहचाना !

उनकी श्रांखें हँस उठी। उनके मुख पर जाजी हा गई। उतावते पैरो के पास चली श्राई — "राम पुत्रक!"

राम खडे हो गए-कठोर श्रीर कर।

रेखुका समक्त गई धौर सकुचाई-सी खडी रह गई। उनका मुख किसी मुर्ज्ञित मनुष्य की भांति निस्तेज हो गया।

"पिताजी ने मुक्ते भेजा है," राम के स्वर में रंच-मात्र भी भावना नहीं थी। रेणुका पीछे हट गई।

"जिस प्रकार तेरे बड़े भाइयों को उन्होंने सुके मारने के लिए भेजा था, वैसे ही क्या तुके भी भेजा है ?" बरमों के दबे हुए खेद के स्वर में उसने पूछा।

"उन्होंने मुक्तमे मारने के लिए नहीं कहा है। मैं स्वयम ही मारने श्राया हूँ। भृगुश्रेष्ठ को पत्नी यदि उनकी श्राज़ा का उल्लंघन करती है श्रीर पर-पुरुष का सेवन करती है, तो वह धरती के लिए भार-रूप है।"

"मै जानती हूँ। अनेक आयों और आर्याओं को मैंने यही शिका दी है," रेगुका ने दुखित स्वर में कहा।

"तो फिर यहाँ क्यो आकर घुस बैठी है ?"

"मृगुश्रेष्ठ बड़े हैं, विद्या और तप के स्वामी हैं। यह सच है कि मुक्त धर्म का लोप हुआ है। पर किस कारण मैंने धर्म का लोप किया है, यह जानने की चिन्ता उन्हें नहीं है। तू मेरा लाइला बेटा है, पर तू भी उस और ध्यान देना नहीं चाहता। मरने का भय तो मुक्त रंच-मात्र भी नहीं है। पित की आजा लोपने का अधर्म जिस दिन मुक्त हुआ, अपने लेखे तो मैं उसी दिन मर चुकी हूँ। मैं तो कभी से यमराज की प्रतीचा किये बैठी हूँ। सैकड़ों के लिए यमराज इस बीच आ गए होंगे, पर मुक्त पर वे अभी तक भी प्रसन्न नहीं हो सके हैं। तू यमराज का रूप धरकर आया है। आ प्रिय पुत्रक, मुक्ते मार। जान-बूक्तकर जिस पाप में मैं पड़ी हूँ, उससे मुक्ते कर।"

इन हृदय-वेधक शब्दों को सुनकर भागव चिकत हो गए। ''तो स्राश्रम को जौट चलो।''

"नही," खिन्न पर दृढ स्वर मे रेणुका ने कहा—''पुत्रक, मृगुलोग सुखी हैं, समृद्ध हैं। उनकी सुख-समृद्धि मे भाग लेने योग्य में नहीं हूँ। उनके बीच आ रहूँगी तो मेरा अधमं उनके आर्यंत्व को अष्ट कर देगा। पर यहां में कल्याणी हूँ। यमराज जब तक आकर नहीं ले जाते हैं, तब तक मुक्ते तो यही रहना है।"

"श्रम्बा! श्रम्बा! तुम्हारा स्थान यहाँ है ?" भागेव के मुख से श्राकन्दन फूट पड़ा।

"हां," त्यागमूर्ति की भांति रेखुका ने कहा—"इसीसे कह रही हूं कि मार, बेटा, मार ! तेरे बाप ने श्रपने तीन पुत्रों को मुफे मारने भेजा, पर वे साइस न कर सके। त् तो मेरा जाड़ला बेटा है। बेटा, देवों से श्रिषक पूज्य श्रपने पित की श्राज्ञा का जो लोप मैंने किया है, उसका दण्ड मैं भेलना चाहती हूं। सुभे मुक्ति प्रदान कर, सुभे मार।"

क्रूर, घातक स्वर में, पर रोती हुई आँखो से राम ने कहा—"श्रम्बा! श्रम्बा! इस सबका भान यदि तुम्हे था तो फिर पूर्वजो को कर्त्तकित किसिताए किया १ पिता का तेज क्यो नष्ट किया १ किसिताए भूगुकुल का सर्वनाश किया ?"

"राम, मैंने तीस वर्ष तक तेरे बाप की श्रौर तेरे कुल की श्रनिमेष सेवा की है; तुभे श्रौर तेरे भाइयों को कुल के दीपक बनाने के लिए श्रपने सर्वस्व का दान किया है। पितृलोक में मेरे लिए स्थान नहीं है। यम के भयंकर कुत्ते मुभे इस लोक में नहीं जाने देंगे, मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। मुभे मार—मैंने तुभे बहुत लाड-दुलारों में पाला है, बेटा ! तू श्रपनी जनेता की एक इच्छा पूरी कर दे।"

"श्रम्बा!" भागेंव ने कहा—"तू तो ऋगुकुल के महिष की कुल-पत्नी है। तूने धर्म का जोप किया है। जब तक तेरा शिरच्छेद नहीं होता, पितृ-ऋग् नहीं चुकाया जा सकता।" "मै जानती हूं कि मै कुल-कलंकिनी हुं—पित की आज्ञा लोपने का अधर्म मैंने, महिष जमदिग्न की अर्धाक्तिनी ने. किया है।" बहुत हिनों की हृदय-वेदना को रेणुका ने मुक्त करठ से ब्यक्त कर दिया—"पर वह अधर्म मैंने किसी मद या अज्ञान के वशीभूत होकर नहीं किया है। मैं वृद्ध हूँ। सदा से तेरे पिता के चरणों में रही हूं। मैंने स्वयम् पित-परायण्या का पालन किया है. औरों को उसकी शिक्षा दी है, और उसका पालन भी करवाया है। मैंने धर्म का लोप किया, एक दूसरे धर्म का पालन करने के लिए; पर वह तो मेरा ही दोष है। गेरे धर्म-लोप के लिए मेरा शिरच्छेद ही किया जाना चाहिए।" रेणुका ने हाथ जोइ लिये—"बस, अब मुसे तू मार।" अम्बा ने गर्दन सुका दी, "बेटा, मैं प्रस्तुत हूं।"

भार्गव ने परशु उठाया।

"श्रम्बा! मृत्यु को छोड श्रौर कोई मार्ग तेरे लिए नहीं है। पर मेरे मारने से पहले तू एक बात मुक्तसे कह दे—सत्य—श्रपने पूर्वजों की शपथ लेकर।"

''कौनसी बात, बेटा ?"

"ऐसा कौनसा धर्म तुने दिखाई पड़ा कि तू—श्रंबा—कल्यागी— चितत हो गई ?"

''बेटा, तो पल-भर के लिए विलम्ब कर। चल मेरे साथ गंधवाँ के प्राम में।''

"वहाँ ?"

"हाँ । यह जो पहादी दीख रही है, इसीके पीछे, जहां गांधर्वराज के साथ में भागकर आई हूँ और पर-पुरुष का सेवन कर रही हूँ।"

# : ३ :

भागींव ने परशु भूमि पर टिका दिया और खुपचाप रेखुका के पीछे-पीछे चलने लगे। उस टेकरी पर, जहां श्रम्बा की दूसरी कींपदी थी, उसे पार कर, पर्वत पर होकर एक छोटी-सी पगडवादी से वे दोवों जा रहे थे। जब अगर्जी पहाड़ी की चोटी को लांघकर वे दोनो आगे बढ़े तो नीचे भगन दशा में बिखरे पत्थरों के घर और कुछ मोंपड़ियों का एक उजडा-सा आम दिखाई पडा। आगे-आगे रेखका और पीछे-पीछे भागंव एक पगडणडी से चलते हुए नीचे उतर आए। गांव में अवेश करते ही, रक्त-पित्त से पीडित तीन मनुष्य, जो वहाँ बैठे थे, रेखका की देखकर पागल-से हो गए।

''त्रम्वा ! त्रम्वा !'' उन्होने भक्ति से विह्नल होकर त्राक्रन्दन किया । ''बेटा, त्राती हूँ, मैं स्रभी स्राई ।''

"श्रम्बा!" पास ही एक श्रोर से एक रक्त-पित्त से भयंकर-सी हो गई लडकी दौडी श्राई। वह कोई पांच-छः वर्ष की थी। ममता से भरकर वह रेगुका से चिपट पडी—"श्रम्बा! श्रम्बा!"

"हाँ बेटा, तू जाकर सो जा। मैं श्रभी श्राती हूँ। ले यह पानी।" रेखुका ने पास ही पड़े हुए एक मटके मे से लेकर उसे पानी पिला दिया। "श्रम्बा! मेरे लिए बेर ला दोगी?"

"हाँ, बेटा ! कल सबेरे ।"

एक निर्जन गली में होकर मॉ-बेटा आगे बढ़ चले। मार्ग में, चब्तरों पर, रक्त-पिक्त के रोगी अनेक विचित्र अवस्थाओं में पड़े हुए दीखे। रेखुका को देखते ही उनके मुख सुख और आशा से प्रफुल्लित हो उठते। वे ममता से भरकर, ''अम्बा'' ''अम्बा'' पुकार उठते।

एक बड़े-से पत्थर के बने घर के निकट पहुँचकर रेग्रुका उसमें प्रवेश कर गई। वहां भी पाँच-छः रक्त-पित्त के रोगियों को श्राश्वासन देकर वह भीतर के भाग में चली गई।

चारपाई पर एक ऐसा व्यक्ति पडा हुआ था, जिसके हाथ-पैर ख़िर गए थे। उसके टूटे हुए हाथ-पैरों से पीप वह रहा था।

रेखुका को देख वह हर्षके आवेश से भर आया—"अम्बा! आम्बा! आज फिर तुम आ गईं। आज दोपहर को तुम्हें मैंने सपने में देखा था श्रीर सोचा था कि तुम फिर श्राश्रोगी। श्रम्बा! श्रम्बा!" उसने श्रपने दोनों इएडे हाथो को जोड़कर कहा।

"गान्धर्वशाज । यह मेरा पुत्र मुक्तसे मिलने श्राया था, इसे श्राप से मिलाने ले श्राई हूं।"

भागीव का सदा का दुर्घर्ष हृदय भर श्राया। उन्होने परशु फेंक दिया, श्रीर दोनो हाथो से श्रपनी श्राँखें ढाँप कीं। ''श्रम्बा! करुयाणी! समा करो, समा करो।''

"मेर पुत्रक, सुन," रेग्युका ने उसे छाती से चांप लिया— "श्राज से ढेंद्र वर्ष पहले मैं पिता के घर से लौटकर श्रा रही थी, तभी गान्धर्वराज श्रपने श्रादमियों के साथ मुक्ते मार्ग में मिळ गए। विद्न्वन्त मेरे साथ था। गान्धर्वप्राम मे तब उत्सव चल रहा था, श्रतण्व दो दिन के लिए हम वहाँ चले गये। मार्ग मे त् जहाँ मुक्ते मिका, वहीं हम लोगो ने विश्राम किया था कि तीसरे ही दिन तुमा का कोप हुआ शौर यह रोग फट पड़ा कौर कुछ लोग रक्त-पित्त से पीड़ित होने लगे।"

"श्र∓वा! श्र∓वा!" गान्धर्वराज ने ऋपने टूटे हाथ से श्राँस् पोंछ बिये।

"श्रपने साथ के जनो को मैंने आहा दी कि वे रोगियों कां उनकी नगरी के चलें। उन सब लोगों ने ऐसा करना स्वीकार न किया। एकाएक रोग फट पद्दने से सबेरे ही साथ के प्रायः सभी लोग भाग गए। विद्न्वन्त को मैंने • दाने की आज़ा दे दी, पर इन सबको मैं मार्ग में भटकते हुए न छोड़ सकी। बनवासियों के कंधों पर इन लोगों को उठवाकर मैं यहाँ लिवा लाई।"

"145€ ?"

"अम्बा ! श्रम्का !" श्रानन्त् के आवेश से भरकर गान्धवराज ने अम्बा को सम्बोधन किया।

"उठाकर लाने वाले कुछ बनबासी भी इस रोग के आहा हो गए; ऋौर इस प्रकार रोग का आक्रमण होते देख यहाँ के भी बहुत-से गन्धर्व, श्रपने प्राण लेकर भाग गए श्रीर में श्रकेली ही रह गई। इन्हें पानी पिलाने वाला भी यहाँ कोई नहीं था। मुक्ते ये सब लोग देवी के समान मानने लगे। इन लोगों के हृदयों में कुछ ऐसी श्रद्धा जाग उठी मानों मेरे श्राशीर्वाद से ही ये श्रच्छे हो जायंगे।"

रेगुका कुछ देर चुप हो रही सद्भावपूर्वक उसने गांधर्वराज की श्रोर देखा श्रीर वह लौट पढी। मार्ग में चलते हुए उसने श्रपनी बात को श्रागे बढ़ाया—

"तेरे पिता उम्र हो उठे। मैंने यहाँ की सारी वस्तु-स्थिति भी उन्हें जताई, पर उन्हें सन्तोष न हो सका। मैं गांधवराज के यहाँ रहती हूँ, इस बात को लेकर समूचे श्रार्थावर्त में पुर्य-प्रकोप व्याप गया। श्रप-मानित श्रुप्त्रों को भी विष के घूंट पीने पड़े। श्रुप्त्रां की कीर्ति पर कलक लग गया। निदान महर्षि ने श्राज्ञा दी कि मुक्ते लौट श्राना चाहिए। पर मैं यहाँ से कैसे जा सकती थी? तेरे पिता के पास सब-कुछ है। इनके पास सुक्ते छोडकर श्रीर कोई नहीं है। मैं किंचित् जाने का विचार करती हूं कि ये सब श्राक्तन्द कर उठते है।"

"सब गन्धर्व मिलाकर, ये लोग अस्सी थे। उनमे आज केवल तीस रह गए हैं। गांधर्वराज ने मुक्ससे वचन ले लिया है कि मैं यहाँ से न जाऊँगी। मैंने लौट आना स्वीकार न किया। मैं पागल नही थी। मैं पित की आजा लोग रही थी; मैं पराये घर वास कर रही थी; पर-पुरुष की सेवा भी मैं कर रही थी। यो मैं पित का त्याग भी कर रही थी। पवित्र और उन्नत भूगुकुल के लिए मैं कलंक-स्वरूप हो गई। मेरा शिरच्छेद ही मेरे लिए योग्य द्यड हो सकता है, इस बात को भी मैंने आनन्दपूर्वक स्वीकार कर लिया। पर इन दुलियों को मैं न छोड सकी। वहाँ तो तेरे पिता और तुम सब लोग कुल, पूर्वज, गोन, संस्कार, देवो और स्वर्गों के आधार पर आनन्द में मग्न रहते हो। पर इन सबकी आशा का आधार तो एक-मान्न में अकेली ही थी। मैं इन्हे कैसे छोड़ सकती थी?"

लज्जित होकर भागव ने श्रांखें नीची कर खीं।

"एक-एक करके तेरे भाइयों को महर्षि ने मुक्ते मारने के लिए भेजा। जो मैंने तुम्मसे कहा है, वही मैंने उनसे भी कहा। जो तूने देखा है, वही उन्होंने भी देखा और उनका हाथ उठ न सका। दुःख में कातर होकर वे यहाँ से चले गए।"

"न तो कुल का कलंक ही धुल सका और न कुल की शक्ति ही बढ़ सकी। न धर्म की रक्ता हुई और न अधर्म का नाश ही हो सका। और मेरे दोनों भाई युद्ध में मारे गए। न विताजी ही स्वस्थ हो सके और न तूपाप से मुक्त हो सकी," भागेंव ने कहा।

रेणुका की श्राँखों से श्राँसू टपक रहे थे। पुत्रों के मरण का बात सुनकर श्रम्बा को श्राघात पहुँचा।

माँ श्रौर बेटा चुपचाप पर्वत से उत्तर श्राये।

मोपडी पर पहुँचकर रेखका ने कहा— "पुत्रक, श्वब तू समस सका होगा कि किस कारण में मृत्यु की कामना कर रही हूँ। मेरी मृत्यु के बिना भृगुकुल का कलंक नहीं धुल सकेगा श्रीर न श्रायंत्व की ही बिजय हो सकेगी। केवल मारने वाले के श्रभाव में मैं जी रही हूँ हिन तीस जनों के मरने के उपरान्त मुक्ते श्रीन प्रवेश तो वैसं भी करना ही पड़ेगा। श्रव तू श्रपना कर्तेंड्य पूरा कर," ममतापूर्वक रेखुका ने पुत्र के प्रशु की श्रीर देखा।

"श्रम्बा! श्रव सवेरे देखा जायगा।" कहकर भागंव सुखिया की मोंपड़ी में सोने के लिए चले गए।

"सवेरे मैं गन्धवाँ को खिला-पिखाकर जब खौटू गी तभी मरूँ गी," अम्बा ने कहा।

### : 2 :

सवेरे उठकर रेशुका ने स्नान किया और सविता को अर्घ्य दिया। उसके उपरान्त कुछ बनवासी जो खाद्य-सामग्री जाये थे उसे अपने साथ विवाकर वे गन्धर्वों को खिलाने के लिए चल पड़ी। कुछ ही ऊपर जाने पर उन्होंने देखा कि पगडराड़ी पर बैठे भागव पास ही से बहे जा रहे एक निर्भर में श्रपना परशु साफ कर रहे थे।

"अरे ! त् यहाँ कैसे ?" चिकत होकर रेखका ने पूछा।

"इससे पहले कि त् गन्धर्वों के पास जाय मैं तुमसे कुछ बात किया चाहता था।"

"तो चल मेरे साथ। क्या इतना उतावला हो पडा है  $^{9}$  मुक्ते मारना चाहता है  $^{9}$ "

"मारू गा क्यों नहीं, भला ?" ममतापूर्वक वे माँ के साथ चल पडे। "श्रम्बा! तू श्रव भी मुभे पुत्रक ही मानती है, यह बहुत बुरी बात है। मैं श्रव हैहयों का गुरुदेव हो गया हूँ। श्रघोरियों का गुरु भी मैं हैं। मैं हवा में उड सकता हूँ। जानती भी हैं ?"

''सचमुच !''

''मै विनोड नहीं कर रहा हूँ। माहिष्मती में सभी लोग मुक्ते पशु-पति के समान मानते हैं।''

''तू तो जन्म से ही देव है। मै तुके बहुकदेव कहा करती थी।'' ''मेरे एक बहू भी है। उसकी बात तो कल करना ही भूल गया।'' ''बहू!''

"मैंने लोमा से विवाह कर लिया है।"

"हाय मुई ! तू छोटा था तभी से वह तुक्क पर पागल थी," रेखुका हँस पढी।

"सरस्वती के तीर पर उसके श्वसुर महिष्ण जमदिग्न हैं। श्रीर रेवा के तीर पर जहाँ श्रघोरी बसते हैं, वहाँ उसके श्वसुर गुरु डड्डनाथ श्रघोरी हैं। डड्डनाथ ने मुक्ते श्रपना पुत्र मान लिया है।"

''श्रच्छा !''

"श्रम्खा! तूने कहा था कि श्रायों में तेरा स्थान नहीं है, सो सत्य नहीं है।" "सत्य कहती हूँ, आर्य मुक्ते कभी भी स्वीकार न करेंगे।"

"श्रम्बा !" मन्द हास्य के साथ भागव ने कहा—"तो जहां में गुरु-पुत्र होकर रहता हूँ, वहां कोई नहीं झा सकेगा । भयंकर मगर वहाँ नदी के मार्ग को रोके हुए हैं । भेडिए और धजगर वहां भूमि का मार्ग रोके रहते हैं । वहां डड्डुनाथ श्रघोरी के प्रजाजनों को मानवों का राग-हेष छू तक नहीं गया है । श्रम्बा, मैं तुभे वहाँ ले जाउंगा । मैं तुभे मगर पर विठाकर नर्मदा पर विहार करवाउँगा । माँ, मेरे साथ चलेगी वहाँ ?"

"ऐसी पगली बातें न कर बेटा !"

"यह पागलपन की बात नहीं है, माँ! पिताजी श्रविश्वास से पागल हो गए हैं। पुत्रों को वे पितृ-द्रोही मानते हैं। भूगु बहुत श्रिषक संख्या मे कट चुके है। तेरे कृत्य के कारण कुल की धान और प्रतिष्ठा समाप्त हो गई है; सिर उठाकर देखना श्रव कठिन हो गया है। तुमसे श्रव श्रायांवर्त नहीं लौटा जा सकेगा। भूगुश्चों को तो श्रव स्थागना ही होगा।"

"ऐसी पगली बातें न कर, बेटा ! भ्रुगुक्कल की शक्ति और पितत्रता की रक्षा में और तेरे पिता नहीं कर सके। तेरे दोनों भाई भी मारे जा चुके हैं। श्रव इस कर्तव्य का भार तुक्त पर ही है। तू आर्यश्रेष्ठ जमदिग्न का पुत्र है। तू देव है। म्रुगुओं और श्रार्थों का उद्धार करने के लिए ही तेरा जनम हुआ है।"

"तू नही लौटेगी ?"

"नहीं। तेरा स्थान आर्यावर्त में ही है। तू आर्यावर्त का उदार कर, और मेरी चिन्ता छोड़ दे। मेरा तारमहार कोई नहीं है।"

"यह रहा मेरा घोड़ा। मैं तुमे फूल की भाँति उड़ा से जाऊंगा। श्रम्बा, लोमा तेरे चरणों की दासी होकर रहेगी। चल, चल न ।"

"तेरे गले का जंजाल होकर मुमले न रहा जायगा। तेरी हच्छा हो तो भले ही मुक्ते मार डाल। इतना साहस यहि तुमलें नहीं है, तो मेरे लिए तो निदान श्राप्ति प्रवेश है ही। पर तेरे कुल का कलंक नहीं धुल संकेगा।"

"श्रम्बा ! तू भू बती है" भागेंव ने गम्भीर स्वर में कड़ा—"मैं धर्म का प्रतिपादन करने के जिए श्राया हूँ, जोप करने के खिए नहीं। तुके मारूंगा तो मेरे हाथों धर्म का जोप होगा।"

''ऐसी पगली बातें न कर।''

"श्रम्बा!" भागव ने कहा—"पिताजी धर्म को मूख गए हैं। जान पढ़ता है भृगुक्षोग भी धर्म को भूल गए हैं। समस्त श्रार्थावर्त धर्म को भूल गया है। तू जब मुक्ते यह मारने का कर्तन्य सिखा रही है तब तू भी धर्म को भूल रही है। तूने जो यह पर-पुरुषों की सेवा की है, सो तो तू ही कर सकती है। श्रीर तू इसलिए कर सकती है कि तू पित-परायण है—महर्षि जमद्गिन की परम विश्विद्ध की सहयोगिनी। जहाँ विश्विद्ध होती है, वहाँ श्रधमं हो ही नहीं सकता। चल मेरे साथ, मैं पिताजी को समकाऊँगा। भृगुश्रों के गये हुए केज का फिर से उद्योत करूंगा।"

"नहीं. मैं नहीं आर्ऊगी। तेरी बात कोई मानने वाला नही है। उलटे अपकीर्ति की ग्लानि का दाह तुसे सहना पड़ेगा। तू अपने लोगों को अभी भी ठोक से पहचानता नहीं है," कहकर रेखुका तुरन्त ही सकुचा गई।

भागीव का स्वरूप बदल गया। मंद-मंद हॅसता हुआ उसका ममताल पुत्र वह नहीं रह गया था—दूर पर दीख रहे गौरीशंकर के समान श्राहिंग, सनातन श्रास्पर्श्य श्रीर श्रामेय उसका प्रताप था। उसके स्वर की मंकार बदल गई थी।

''मैं धर्म का उच्चारण करू गा, जगत् उसे मानेगा। उसे माने बिना उसका छुटकारा नहीं है।''

रेखुका के हृदय में किंचित् दर्प व्याप गया।

''चल !'' भार्गव ने श्राज्ञा दी।

"नहीं," दहतापूर्वक रेखुका ने कहा—''मेरे गन्धर्वों का भी कुछ विचार किया है ?"

"उनका विचार मैंने कभी से कर लिया है। उनमें से एक भी श्रव जीवित नहीं है। सबेरे जाकर मै उन सबका शिरच्छेद कर श्राया हूँ।"

रेणुका चीख उठो। नितान्त ठणडे हृदय मे तीस मनुष्यो को मार कर श्राने वाले इस पुत्र की श्रोर वह क्रोधपूर्वक देखती रह गई।

"श्रो घातक ! तूने वेचारे तीस निःसहायों के प्राण् से स्तिये।"

"हाँ, जो जी न सके उसका मर जाना ही श्रच्छा है।"

''पापी, त्ने यह क्या किया ?'' श्रांखो पर हाथ देकर रेगुका रो पडी।

"श्रम्बा! करवाणी!" गुरुश्रों के गुरु भागव ने प्रोत्साहक स्वर में कहा—"तेरे श्रोस् सबल को सामर्थ्य देने के लिए हैं, मरते प्राणी की मृत्यु को बड़ी को बढ़ाने के लिए नही।"

रेखुका चीख उठी। उसकी श्रवगणना करके भागेव ने उसे पैर पकडकर उठा जिया श्रौर दौडता हुश्रा उसे पर्वत की तलहटी में जे श्राया। रेखुका रोते-रोते क्रोध के श्रावेश में पुत्र की छाता में मुक्कियाँ मार रही थी। भागेव ने एक हाथ से उसे हृद्य से चाँपते हुए कहा— ''रो ले, रो ले, त्ने बहुत सहन किया है।''

# : ነ :

, बनजारों का एक जस्था जा रहा था। इस जस्थे में सवा सौ मनुष्य, तीस बैज, सत्तर गार्ये, चार घोड़े, श्रीर तीन गाड़ियों थीं। बैजों पर श्रनाज जदा हुआ था। वृद्ध श्रीर रुग्ण जोग गाड़ियों में बैठे थे। बचे हुए सब जोग पैदल चल रहे थे। उनमें से कोई दस व्यक्तियों के पास भाले श्रीर तीर थे।

यह जत्था उत्तर को श्रोर से शतद्रु के किनारे-किनारे होकर दक्षिण की श्रोर चला श्रारहा था। रात होने पर जत्था किसी भी स्थान पर डेरा डाल देता, तब वहाँ स्त्रियाँ रास-नृत्य करतीं श्रीर पुरुष जगरे के श्राम-पास बैठकर गप्पें मारते।

नदी के तीर पर होकर राजमार्ग से यह जत्था धीरे-धीरे आगे बढ रहा था। प्रतिवर्ष वृक्षिक पणी अपना जत्था लेकर बस्तीवाले प्रदेशों मे आया करता और अनाज तथा आवश्यक ढोरों को बेचकर आवश्यक वस्तुएं ले जाया करता। इस मार्ग पर पहनेवाली सभी बस्तियों के लोग उसे पहचानते थे, और उसके आने पर नया माल लेने अथवा बेचने के लिए उसके आस-पास धिर आया करते।

वृश्चिक एक हॅसमुख वृद्ध था। उसका और उसके जनो का कुटुम्ब भी श्चानन्दी था। इः महीने तो जत्था प्रवास करता और इः महीने वह श्चपने गांव जाकर खेती करता और टोर पालता।

एक दोपहर वृश्चिक पाणी का जात्था एक माड़ के तले विश्राम कर रहा था, तो कहीं जंगल के मार्ग से त्राते हुए किसी घोडे का हॅकार उसे सुनाई पड़ा। वह चौंककर उठ बैठा। उसके प्रहरी भी शस्त्र सम्हाल कर सावधान हो गए।

पगडरही पर एक घोडा चला आ रहा था। उस पर एक प्रोड वय की स्वरूपवान और सौम्य मुद्रावाली स्त्री बैठी थी। एक प्रचरड युवा वलगा से घोडे को खींचते चले आ रहे थे। उस युवा के कन्धे पर एक बड़ा-सा तीर था। उसके दाएं हाथ में एक बड़ा-सा परश्च था।

उस युवक को श्रकेले ही देखकर उसका भय जाता रहा, प्रत्युत एक सबल शस्त्रधारी का साथ हो जाना उसे श्रच्छा ही लगा। घोडे पर बैठी श्रा रही उस स्त्री का मुख भी कुलीनता का परिचायक था। कुछ ऐसा भी याद श्रा रहा था, जैसे इसे कहीं देखा हो।

भागव घोदे को पकड़कर श्रागे ले श्राए। रेखुका को उठाकर उन्हों ने नीचे उतार दिया, श्रीर घोढ़े को नहलाने श्रीर पानी पिलाने के लिए वे नदी पर ले गए। वृश्चिक ने जान-पहचान करने का प्रयत्न श्रारम्भ कर दिया। ''मों जी, श्राश्रो । बहुत थक गई जान पड़नी हो । किरग्री !'' उसने श्रपनी बडी बेटी को पुकारा—''कहां गई थी ? ये मौंजी थकी हुई हैं।'' लम्बे चौडे डीलडौंज, बडे श्रोट श्रीर बड़ी श्राम्बों बाजी किरग्री

श्राकर रेणुका का स्वागत-संस्कार करने लगी।

भागीव ने पहले तो घोड़े को नहलाया फिर आप नहाए और अर्थ चढ़ाया। नदी से लौटकर उन्होंने वेदी बनाई, अग्नि स्थापित की और आहुति दी।

वृश्चिक जाकर उनके पैरा पड़ आया और साथ ही उन्हें भोजन का निमंत्रण भी दे श्राया।

भागेंव और अन्वा जत्थे के साथ-माथ चलने लगे। वृश्चिक ने उन दोनों का यथार्थ परिचय पाने के लाख प्रयस्त किये पर भागेंव ने केवल इतना ही बताया कि वे न्युगु हैं और इस स्त्री की साथ लेकर वे सर-स्वती के तीर पर जा रहे हैं, इसके अतिरिक्त और उन्होंने कुछ न कहा। बात करने में न उन्हें ही कोई रस था, और न अन्वा की। पर वृश्चिक को प्रतीत हुआ कि अवश्य ही यह कोई महापुरुष है, अतप्त वह भागेंव की सेवा करने लगा। उसकी यह मान्यता थी कि महापुरुष की सेवा जितनी ही अधिक की जायगी, उतना ही धन अधिक मिलेगा। उसे अनुभव होने लगा कि यह अरूपभाषी ऋषि कोई बहुत ही चमस्कारिक व्यक्ति है। अत्रप्त वह भागेंव के आगे अपने दुख का रोना रोने लगा।

पिछले साल अना को पाक ठीक नहीं हुआ था । एक लड़का भी उसका मर गया था । स्ति में टिड्डी-दल आ पड़ा था । रास्ते में आते आते गायें भी मर गई थीं । किसी ऋषिकर के आशीर्याद के बिना अव उसका उद्धार नहीं था ।

भाग व यह सब सुनते रहे।

वर्षों से खोये हुए अपने पुत्रक को रेगुका ने नये रूप में देखा। उसका श्रंग-प्रस्थंग सुश्तिष्ट श्रोर सुन्दर था। बंद केसरी की भांति दग भरता हुआ चलता। उसके शस्त्र श्रभृतपूर्व रूप से बड़े थे। उसकी श्रांखों में शिशिर के सूर्य की श्रालहादकता दिखाई पडती, तो कभी हिमवान पर्वत पर पड़ने वाली किरणों की तेजस्वी तटस्थता दिखाई पडती। कभी उनमें प्रीप्म का सध्याह्व तपता हुश्चा दिखाई पडता, तो कभी बिजली चमकती, श्रीर कभी फूटती हुई विह्व की सरिता दिखाई पडती। उमकी श्रन्थभाषिता सुग्ध-कर श्रीर हृदय-वेधक थी; उससे हृदय में विनाशकता, भिक्त श्रीर श्रद्धा के भाव जागते थे। कभी-कभी वह बहुत दूर जाकर एक विराट स्वरूप धारण करता-सा लगता, तब श्रपनी प्रशान्त श्रीर एकाग्र उग्रता में वह मग्न हो जाता। श्रीर तभी उसके श्रास-पास तेज का वर्तु ज श्रकाशित होता-सा दिखाई पडता। शक्त के श्रवतार-से इस पुत्र के सान्निध्य में रेणुका श्रपनी थकान, श्रपना श्रपयश, श्रकेलापन तथा पति श्रीर पुत्रों के वियोग का दुरख सूल गई थी।

धीरे-धीरे कई दिनों तक जस्था आगे बढ़ता चला गया, और निदान सपाट बस्ती वाले प्रदेश में आ पहुँचा।

एक सबेरे गिद्धों के मुंड उडकर जाते दिखाई पडे। वृश्चिक ने उसे अपशकुन माना और वह भागव के पास आशीर्वाद लेने के लिए आया। भागव ने आशीर्वाद दिया। दोपहरी में जन्धा मार्ग में खड़ा रह गया। रास्ते में एक मनुष्य भूमि पर बैठा हुआ था, उसके पास ही एक दूसरा मनुष्य अचेत अवस्था मे पडा हुआ था। कुछ ही दूर एक तीसरा मनुष्य मरा हुआ पड़ा था। वृश्चिक ने उस बैठे हुए मनुष्य को भोजन और जल दिया तथा उस मृर्छित मनुष्य की मूर्ज़ दूर की।

जब जत्थे ने वृत्तों-तत्ने विश्राम करने के लिए डरा डाला तो वृश्चिक ने उन दोनों ध्यक्तियों से सारी बातें पूछनी चाहीं। महा-संग्राम चल रहा था। महर्षि वशिष्ठ श्रीर सुदास एक श्रीर थे: विश्वामित्र, पुरुकुत्स श्रीर श्रन्य नी राजा उनके विपन्न में थे। मेद राजा के गाँव के पास ही भीषण संग्राम चल रहा था, श्रीर ये तीन व्यक्ति वही से भागकर श्रीये थे। यह बात चल ही रही थी कि कुछ दूर पर उन सैनिकों ने श्रंबा को जाते हुए देखा। वे बात करते-करते रुक गए।

"क्या बात है ?" वृश्चिक ने पूछा। वे दोनों सैनिक कुछ ऐसे सिहर उठे जैसे अपशकुन हुआ हो।

"ये यहाँ कैसे ?"

"कौन ये ?" वृश्चिक ने पूछा—"ये भी कोई बटोही हैं।"

"यह तो नैष्ठ-पगी है," एक सैनिक ने कहा—"जमदिग्न की परनी रेखका जो भागकर गन्धवों के यहाँ रहा करती थां, वही तो है यह। इसे कहाँ से साथ ले आए हो ? तुम्हारा काल आ पहुँचा जान पड़ता है। इसी के कृत्य में तो मृगुश्चों का सर्वनाश हो गया है।"

सुनने वाले श्रवाक् हो गए। श्रायांवर्त में जो शाप के रूप में मानी जाती थी, जिसक लिए लोक में जमदिन की शपथ चारों श्रोर मान्य थी, उसे वह साथ कैसे ले श्राया ?

"पर उसके साथ जो ऋषि हैं, वे तो कहते हैं कि वह उनकी माँ है।"

"कोई ऋषि भी रेणुका के साथ रहेगा! फूटी बात है यह। इस रेणुका के और कोई पुत्र हो यह तो हो ही नहीं सकता। इसके तीन पुत्र तो युद्ध में मारे जा चुके हैं। कल गुरु विदन्तन्त, इसका बड़ा पुत्र भी मारा गया है।"

"क्या इसके तीन ही पुत्र थे ?"

"एक चौथाभी था, पर कई वर्षों पहले वह अनूप देश में मर चुका है, या फिर उसे सहस्रार्जन ने मार ढाला।"

बात-की-बात में यह भयंकर वार्ता सारे जरथे में फैंक गई। अम्बा ने सबकी दृष्टियां अपनी और कगी देखीं और वह सावधान हो गई; ये सब लोग जो धीरे-धीरे बातें कर रहेथे, उनका उद्देश्य उसने भाँप लिया। उसका मुख गहरा लाल हो गया। उसकी आँखों से टप-टप आँस् टपक रहेथे। "पुत्रक!" घोड़े की मालिश करते हुए भागव से जाकर अम्बा ने कहा, और वे रो पढ़ीं।

"क्या बात है, श्रम्बा ?"

"मैंने तुम्मसं कहा नहीं था कि सुमे मर जाने दो। वे जो अनजान दो ध्यानि आये हैं, उनमे से एक अपनी जटा से मृगु-जैसा दीखता है। उसने सुमे पहचान लिया है। यह सारा जत्था मुमे पितता मानकर विद्धे प-भरी दृष्टि सं देख रहा है। मै अधम हूँ और अधम ही रहूँगी। मेरा यों अपमान कराने से तो यही अच्छा है कि त् मुमे कहीं ले जाकर मार डाल। तेरे पिता सच ही तो कहते है, मृत्यु को छोडकर अब मेरे लिए शरण और कही नहीं है।" रोती-कलपती रेखका सिर पर हाथ दे कर बैठ गई।

भार्गव एक मंद हास्य के साथ बोले—"ग्रम्बा, घबड़ाती क्यो है ? तू चुपचाप बेटी रह। तुक्के चाहे कोई ग्रम्बा न माने, पर मै तो मानता हूँ न ? तू मुक्क पर कब विश्वास कर सकेगी ? मै देख लूंगा, वे कौन है ?"

वृश्चिक श्रौर वे सैनिक जहाँ बेठे थे, भागीव वहीं पहुँचे। उनकी जटा खुनी हुई थो; अतएव उनका गोत्र पहचानना किसी के लिए संभव नहीं था। पास जाने पर, सबकी श्रोंको में से जो तिरस्कार का भाव उनके लिए था, वह उन्होंने ताड लिया । श्रम्बा की बात सच थी। इस च्च्या इस जर्थ में ही क्या, श्रायों की किसी भी बस्ती में उनके श्रीर उनकी माँ के लिए स्थान नहीं था। वे श्राप श्रमजान थे, मां पतिता थी, इस प्रकार जैसे जगत् के निर्जीव चुद्रों में मानो उनकी गिनती हो गई थी।

उन्हें हैंसी आ मई । सहस्रों व्यक्तियों ने उन्हें पशुपित मानकर पूजा था, उनकी भक्ति की थी, उन्हें श्रपना सर्वस्व संमर्पण किया था। उन के पैरों की रज माथे पर चढ़ाने मे देवों ने दुर्ज़भ सुख माना था श्रीर इस चख यह नीच, स्वार्थी वृश्चिक उन्हें सहन तक करने को तैयार नहीं था। ये मनुष्य कैसे मूर्ख हैं, भौर इन्हें इस मूर्खता में से उबार लेना भी सहज काम नहीं है।

वे वृश्चिक के पास गये। सभी की मुख-सुद्रा में एक श्रपमानजनक कटोरता स्पष्ट ही सत्तक रही थी।

"मृगु!" उन्होंने उस सैनिक से कहा—"तू रख-चेत्र से भागकर श्राया है? सबेरे गिद्धों को देखकर ही हमें निश्चय हो गया था कि निकट हो कोई रख-चेत्र होना चाहिए"—उस दृढ़ स्वर को सुनकर श्लोर उन तेजस्वी नवनों को देखकर वह भृगु कुचिठत हो गया—"रख-चेत्र कितनी दृर है ?"

"यहां से कोई दो योजन दूर होगा।"

"युद्ध किस-किस के बीच चल रहा है ?"

"विश्वष्ठ श्रीर विश्वामित्र के बीच," भृगु ने तिरस्कारपूर्वक कहा ।

"मुनिवर वशिष्ठ श्रीर महर्षि विश्वामित्र के बीच," कठोरतापूर्वक भागव ने कहा-" भूग होकर इतना शिष्टाचार भी नहीं जानता ?"

भृगु क्रोध के श्रावेश में उठ बैठा श्रौर सामते श्राकर खड़ा हो गया। "मुक्ते शिष्टाचार सिखाने वाला त्कौन होता हैं ?"

भागव हँस पड़े—''मैं न सिखाउँगा तो तु में श्रीर कौन सिखायगा?" पत्त मात्र में उन्होंने ऋषु को उठाकर एक छोटे बाद्धक की भांति भूमि पर डाल दिया।

''यह बता कि युद्ध में क्या हो रहा है ?'' मृगु ने उससे पूछा।

कुछ देर ठहरकर मृगु ने उत्तर दिया—''वशिष्ठ मुनिबर की विजय हुई है। कल रात को महर्षि विश्वामित्र मारे गए, ऐसा संवाद भी मिला है। यिकंचित् युद्ध तो सारी रात चलता ही रहा।''

"ग्रौर राजा भेद्ध ?"

"सर्वेरे जब हम भागे उस समय गढ़ में आग खगा दी गई थी। राजा भेद कल दोपहर मारे गए।"

"श्रीर कौन मारा गया ?"

"पुरुद्वत्स राजा भी मारे गए है--महर्षि शक्ति, मुनिवर के पुत्र भी मारे गए श्रीर हमारे गुरु विदन्वन्त ऋषि भी।"

इ.स. के लिए भार्गव चुप हो गए—''वे युद्ध में कब श्राये थे ?'' ''पाँच दिन पहले श्राये थे श्रीर कल मारे गए।''

उस मृगु को भयमीत श्रवस्था में ब्रोडकर मार्गव वहाँ से चले गए। थोड़ी ही देर में रेखुका श्रीर भार्गव जत्था छोडकर चल दिये। एक घड़ी-भर तक माँ श्रीर पुत्र एक शब्द भी नहीं बोले। माता का हृद्य हताश हो गया था। उसके लाडले बेटे के सिर पर जो विश्वतियां मंडरा रही थीं, उन्हें देखकर वह थरथरा उठी थी।

एक प्रवाह के पास उन्होंने घोडे को रोक दिया। दोनो ने हाथ-मुँह घोषे, पानी पिया श्रीर कुछ देर चैठे रहे।

भागींव की श्रॉकों उड़ते हुए गिछो की श्रोर लगी थी। उनके मुख पर एक निश्चल स्वस्थता थी। उनके मन मे इस चएा क्या विचार चल रहे होंगे, यह रेखुका की कल्पना मे न श्रा सका। उसने पास श्राकर उन के सिर के बालों को व्यवस्थित कर दिया।

"पुत्रक! किस विचार में है ?"

"श्रम्बा! मुक्ते कोई विचार नहीं श्राता।"

"तो फिर चुप क्यो बैठा है ?"

"जो मुक्ते दीख रहा है वह यदि मै तुक्तसे कहूँगा, तो तेरे दुःख का पार नहीं रहेगा।"

"बेटा, मेरे दुःख का तो श्रव पार है ही नहीं। मेरा हृद्य तो श्रव वक्र का हो गया है। कह दे, क्या बात है ?"

"ग्रम्बा! तुसे मुस पर विश्वास है ?" मार्गव ने पूछा।

"पुत्रक! मेरे सर्वस्व में बस श्रव तू ही बचा है। तू ही मेरे इस जीवन का श्राधार है।"

"तू रोयगी तो नहीं न ?"

"नहीं रोऊँगी।"

"तो मैं तुससे कहता हूं," भागव ने कहा। पता-भर दोनों चुप होरहे। "श्रम्बा, समस्त श्रार्यावर्त छिन्न-भिन्न हो गया हैं," भागव ने धीर-गम्भीर स्वर में कहा—"महर्षि विश्वामित्र मारे गए, श्रीर ऋषिवर विदन्वन्त भी मारे गए।"

''क्या कह रहा है ?'' दु:स के आवेश से आकुल होकर अम्बा ने कहा।
बहे पुत्र की मृत्यु का सम्वाद सुनकर वह फुटकर रो उठना चाहती
थी, पर भागीय की गम्भीर मुद्रा देखकर, वह रोने का साहस भी न कर

"हाँ, तिर पुत्रो में से केवल श्रव मैं ही बचा हूँ। ऋगुश्लेष्ठ को चित्त-श्रम ही गया है। ऋगुश्लों की भगवती को सभी तिरस्करणीय मान बैंटे है।"

"रो अम्बा! जी भरकर रो ले! उसके बिना नुके आश्वासन नहीं मिल सकेगा। कवि चायमान चले गए। मृगुओं का तेज समाप्त हो गया। भरतों का प्रताप नष्ट हो गया है। महिष्श्रेष्ठ विश्वमित्र चले गए, भरतश्रेष्ठ देवदत्त चला गया—उनका सेनापित जयंत भी चला गया।" अम्बा केवल सिसक रही थी।

"मुनिवर वशिष्ठ ने—उन विद्यानिधि ने—स्वयम् अपने हाथों यह सब किया है। वशिष्ठ के उत्तराधिकारी महर्षि शक्ति भी मारे गए हैं। राजा पुरुकुत्स मारे गए और राज भेद भी मारा गया है। जिस रणकेत्र मे हम जा रहे हैं, वहाँ आर्यावर्त का तेज और गौरव मिट्टी में मिल गया है।"

"पुत्रक ! पुत्रक ! अब क्या होने को है ?"

"यह तो ब्राज तक की बात हुई। अभी तो विकराल सहस्राज न सिंहों से भी भवंकर योद्धाओं को लेकर सुन्स पर आक्रमण करेगा।"

"बेटा, तेरा क्या होगा ?"

"मेरा ?" श्रीर लिकत होकर मार्गव हैंस पड़े-- "श्रम्बा, इस चोले में से श्रब नई सृष्टि रची जाने को है।" "वह सब कैसे करेगा बेटा ?" निराशा के स्वर में अम्बा ने पूछा, 'तू तो अब अकेला ही रह गया है। न बाप हैं, न भाई है और न भूगु ही तेरे साथ है।"

भागीव हँस पडे— "अम्बा! कल्याणी! फिर तू श्रद्धा खो बैठी! पहले हम इस जिन्न-भिन्न सृष्टि के खोलो को विसर्जित कर दें। पहले जाकर मामा और भाई के शवो को खोजकर उनका अग्नि-संस्कार कर दे, फिर दूसरी बात। अम्बा! तू भी मुक्त पर श्रद्धा न करेगी?"

रेणुका इस प्रभावमूर्ति पुत्र की मुख-रेखा को देखती रह गई।

"पुत्रक ' पुत्रक ' मै श्रब कभी श्रपनी श्रद्धा को न खोऊंगी।" वह श्रपने पुत्र से चिपट पढी। भागेव के नेत्रों से बहती हुई शक्ति उसे श्राप्लावित कर रही थी।

वे उठकर चलने ही को थे कि दौडते हुए घोडे पर वृश्चिक श्रा पहुँचा। वह घोडे पर से उतरकर भागव के पैरो में श्रा पड़ा।

"ऋषिवर ! बचाइए, बचाइए ! इस गरीब प्राणी को मरने सं बचाइए !"

भागीव चप रहे।

"श्रापके जाते ही भटकते हुए सैनिकों की टोलियां उधर श्राने जागीं। बेचारे गरीब बृश्चिक के जल्धे में से लूट-लूटकर वे श्रनाज खाने जागे। दो व्यक्ति बिना पूछे ही घोडे लेकर चलते बने। एक श्रादमी एक लडकी को उठा ले गया। बाप रे बाप! मैं तो बिना मौत मारा गया। भागे हुए सैनिकों के दल-पर-दल चले श्रा रहे हैं। मुक्त पर तो देवों का कोप ही छा गया जान पडता है। भगवती! उन मृगुश्चों के कहने में श्राकर मैंने श्रापकी श्रवगणना की है। मुक्ते चमा करिए। मुक्ते बचा-इए। जो चाहो प्रायश्चित्त करने को मैं तैयार हूं।"

"किसलिए बचाऊं तुभे ?"

''मैं श्रापकी शरण श्राया हूँ," उसने भागव के परशु श्रीर तीर की

श्रोर देखा—"सबेरा होने से पहले ही मैं लुट जाऊंगा श्रोर मेरे जस्थे की बालाश्रो पर श्रत्याचार होगा।"

"मैं तुक्ते क्योकर बचा सकता हूँ। मै तो म्वयम् ही श्रकेला हूँ। श्रीर मैं कौन हूं सो भी तूनहीं जानता।"

"श्राप महर्षि है, श्राप सदेह उतर कर श्राये हुए इन्द्र हैं, श्रापको छोड मेरे लिए श्रीर कोई श्राधार नहीं है।"

"तेरा जत्था कहाँ है ?"

"जिस रास्ते होकर श्राप श्राये हैं उसी रास्ते पर मैं उसे ले श्राया हूँ। पर वे सैनिक जन्ये को श्रागे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। वे सब इस समय बड़े श्रानन्द से भोजन करने में जुटे हैं, इसीसे मैं भागकर चला श्राया हूँ।"

''वृश्चिक, मैं तुक्तले एक बात का वचन लेकर ही तेरा रचण कर सकता हूं।''

"कहिए, श्राप जो चाहेंगे, वही वचन में श्रापको दूंगा।"

"यदि तेरा सारा जत्था मुक्ते गुरु के रूप में स्वीकार करे तो। इस युद्ध-काल में श्रपने शिष्यों को छोड मैं श्रीरों की रक्षा नहीं कर सकता।"

"श्रवश्य गुरुदेव! मुक्ते बचा लीजिए। मरने की धड़ी तक भी मैं श्रापको नहीं भूलूंगा। मेरी सन्तानें श्रापका नाम स्मरण करके जीवन बितायंगी।"

"श्रव्ही बात है, तो लौट जा। मैं श्रभी श्राता हूँ।"

"नहीं-नहीं गुरुदेव, आप जब तक यहाँ से नहीं चलेंगे मैं नहीं जौटूंगा।" इस मनुष्य की यह भय-त्रस्त दशा देखकर भागंब की दया आ गई। उन्होंने वृश्चिककी पीठ थपथपाई—"अष्का, तू घबड़ाना नहीं, मैं यह चला। तू श्रम्बा को लेकर आना।"

घोडा दौड़ाते हुए भार्गव उस स्थल पर श्राये जहाँ जस्था हरा डाले हुए था।

कोई पच्चीस सैनिक वहाँ धमा-चौकड़ी मचाये हुए थे। दो-चार

व्यक्ति स्त्रियों के हाथ खीच रहे थे। एक व्यक्ति एक गाय को दुहकर उसका दूअ पी रहा था। चार सैनिक निश्चिन्त पढ़े खर्राटे भर रहे थे। कुछ लोग खाने में जुटे हुए थे। जत्थे के कुछ व्यक्ति सैनिकों की परिचर्या कर रहे थे। शेष व्यक्ति या तो जंगल में इधर-उधर भाग गए थे या फिर पास के एक वृत्त पर चढ गए थे। जत्थे की जो स्त्रियां भाग न सकी थीं वे एक-दूसरी से चिपटकर चीख-चिल्ला रही थी।

भागव ने शर-संधान किया और उस एक ही तीर ने वृश्चिक की पुत्री किरणी का हाथ खींचकर उसे चूमने को उद्यत एक सैनिक को धराशायी कर दिया। सब सैनिक चोंक उठे और दौड़कर उन्होंने अपने- अपने शस्त्र समहाले, और इस नये शत्रु का सामना करने की प्रस्तुत हो पडे।

घोडे पर से उतरकर, हाथ में परशु तिये, भार्गव आगे बढ आए। उनकी आंखों में विनाश मांक रहा था। एक सैनिक ने उन्हें तीर मारा। भार्गव ने परशु घुमात्रा और तीर परशु से टकराकर आडा हो, धरती पर जा गिरा।

इतना बडा परशु श्रार्यावर्त के सैनिको के लिए सर्वथा श्रपरिचित था। श्रद्भुत कौशल से उसे विद्युत की भांति सिर पर गिरते देख सैनिक श्रपने प्राण लेकर भागे। वबडाकर भागे हुए स्त्री-पुरुष धीरे-धीरे लौट श्राए। तभी वृश्चिक भी श्रा पहुँचा और गुरुदेव के पैरो मे गिर पड़ा।

<sup>&</sup>quot;वृक्षिक, श्रव भी मेरा गुरुपद तुभे स्वीकार करना है ?"

<sup>&</sup>quot;मै तो श्रापका ही हूँ, गुरुदेव !"

<sup>&#</sup>x27;'तो जत्थे को तैयार कर श्रौर दौडते हुए मेरे साथ चला चल ।'' ''पर कहां ?''

<sup>&</sup>quot;गुरु पर इतनी श्रद्धा यदि नहीं है, तो कैसे काम चलेगा ?"

## : ६ :

एक प्रहर के उपरान्त गिद्धों श्रीर चीलों के ब्यूह श्राकाश में चक्कर काटते दिखाई पडे। जलते हुए स्तम्भ श्रीर श्रुँ ए के पुँज भी श्राकाश की श्रीर जाते हुए दिखाई पड़े। राह में स्थान-म्थान पर मरे हुए मनुष्यों के शव भी पडे दिखाई दिए।

एक प्रहर के अन्दर ही भागव ने तत्थे की सारी व्यवस्था अपने हाथ में ले ली। सैनिकों के नये शस्त्र उन्होंने रचकों को थमा दिये। जत्थे के घोडों पर तथा सैनिकों के छोड़े हुए घोड़ों पर जत्थे के अच्छे अश्वारोहियों को बिठा दिया।

सबसे पीछे गाड़ियों में स्त्रियां श्रीर बालक चले श्रा रहे थे। श्रम्बा वृश्चिक की स्त्री के साथ पीछे की एक गाड़ी में बैठी थीं।

सामने से कोई पचास सैनिको की एक टोली दौड़कर श्राती-सी जान पड़ी। वे दस्यु थे श्रीर पानीदार घोड़ों पर दौड़ते चले श्रा रहे थे।

भागव ने शंख फूँक दिया। भृगुश्लेष्ठ का शंखनाद गगन में गूँज उठा। दौड़ते हुए श्रा रहे श्रश्वारोहियों ने एकाएक ठिठककर घोड़े थाम लिये। मित्र भृगुश्लों का यह विजयी शंखनाद, उन प्राण लेकर भागते हुए दस्युश्लों को ऐसा लगा, मानो प्यासे मरते चातक को स्वाति-बिन्दु मिल गया हो। सामने से श्राते हुए जस्थे को उन्होंने देख लिया। दो दिन के निराहार योद्धा भागव की श्लोर दौड़ श्लाए।

दो योद्धा श्रागे बद श्राये—''स्गुश्रेड्ठ ! हमे कुछ खाने को दीजिए कि हम जरुदी ही यहाँ से भाग जायं।'' बोजने वाला व्यक्ति भय से व्यक्ति होकर चारों श्रोर देख रहा था। ''श्रभी-श्रभी हमारे पीछे नृत्सु खोग श्रा पहुँचेंगे।''

भागीव हँस पदे---''तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा । घवड़ाझी नहीं । कहाँ जा रहे हो ?''

"हमे भागकर पर्वतों में जा घुसना है। दस्यु-मात्र की पकदकर दास बनाकर सुदास उन्हें तृत्सु-प्राम ले जा रहे हैं।" "पहले तुम अपने लिए खाद्य-सामग्री बॉध लो, फिर बातचीत होगी। वृश्चिक । यदि कुछ खाद्य-सामग्री हो तो इन्हें दिलवा दे।"

"भागकर कहाँ जाञ्रोगे ?" भागेंव ने पूछा।

"दूर के पर्वतों में जा छिपेंगे।"

"ग्रौर यदि पकडे गए तो ?"

"हम मर मिटेंगे, पर दासत्व स्वीकार नहीं करेंगे।" भागव हँस पडे—"सचमच ?"

"राजा भेद चले गये। हमारा स्वातंत्र्य नष्ट हो गया। यदि हम जीवित रहे तो किसी दिन दिवोदास का राज्य फिर से प्राप्त करेंगे। स्राज तो हमारा कोई नहीं रह गया है।"

''यदि मै तुम्हारा हो जाऊं तो ?" भार्गव ने पूछा।

इस प्रश्न को सुनकर उस योदा को 'यह संशय हुन्ना कि इस प्रश्न के पूज़ने वाले का मस्तिष्क ठिकाने है या नहीं। "महर्षि विश्वा- मित्र श्रीर महर्षि विदन्वन्त भी मारे गए है, यह तो श्रापने सुना ही होगा। श्राप कौन हैं, ऋषिवर ?" शिष्टतापूर्वक उस योदा ने पूज़ा।

"मेरे साथ चलो वो बवाऊं," मंद-हास्यपूर्वक भागव ने कहा।

"नहीं, हम तो चले जायंगे। श्राप कहाँ जा रहे हैं ?"

''रणचेत्र पर ।''

"वहाँ तो केवल शव श्रौर गिद्ध रह गए हैं।"

"वहाँ महर्षि विश्वामित्र श्रौर विदन्वन्त, राजा पुरुकुरस श्रौर राजा भेद पडे हुए है। मैं उनकी उत्तर-क्रिया करने जा रहा हूँ।"

''उत्तर-क्रिया <sup>१</sup>''

"हाँ, मेरा कहा मानकर मेरे साथ चलो। ऐसा करके तुम निर्भय हो सकोगे, श्रीर नहीं तो फिर जंगल-जंगल श्रीर गुफा-गुफा मारे-मारे फिरोगे।"

वे योद्धा इस विचित्र मनुष्य को देखते रह गए। उनकी शंकाएँ विचलित होने लगीं।

"मेरे साथ चलो → मेरे शिष्य के रूप में । फिर जब तक मैं जीवित

हूँ, कोई तुम्हारा बाल भी बाँका नहीं कर सकेगा। पर तुम्हें श्रद्धा नहीं है। तुम्हारे भाग्य में भटकना ही जिखा है, तो फिर जाश्रो।"

योद्धा श्रपने घोडे दौडाते हुए चले गये। जन्धा कपटता हुन्ना स्रागे बढ़ने लगा। पद-पद पर सैनिको के शव दिखाई पड़ते या फिर नंगलो में इधर-उधर भागते हुए सैनिकों का पगरव सुनाई पड़ता।

थोडी ही देर में उन दस्यु योद्धाश्रो में से श्राठ व्यक्ति लौटकर वापस श्राये।

"श्रापके साथ चलने को हम तैयार है, ऋषिवर! अब हम वृद्ध हो गए है, इघर-उघर छिपते फिरने की शक्ति अब हममें नहीं है। आप हमें अपने साथ ले चलें।"

"तुम श्रपने शस्त्र कहाँ छोड़ श्राए <sup>१</sup>"

"हम तो शस्त्र त्याग कर श्रापके शिष्यों के इस जन्धे में मिल जायंगे।"

"पर मुक्ते तुम्हारे शस्त्र चाहिए। तुममे से एक व्यक्ति जाकर उन्हें ले आश्रो। तुम्हारे लिए शस्त्र धारण करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अकेला ही शस्त्र धारण करूँगा। जाकर जरुदी से ले आश्रो।"

"श्राप कहाँ मिलेंगे ?" एक योदा ने पूछा।

"जहाँ जस्थे का पड़ाव होगा, वहाँ एक बड़ा-सा जगरा जलता दिखाई पड़ेगा। जास्रो रात को वहीं स्त्रा जाना।"

तीसरे पहर जथ्या जंगल से बाहर श्राया। एक भयानक रूप उनके सामने उपस्थित था। राजा भेद के गढ़ के श्रास-पास दूर-दूर तक मरे हुए मनुष्यों के ढेर पंदे थे। स्थान-स्थान पर घोड़े मृश्यु के मुँह में पड़े छ्टपटा रहे थे। हूटे हुए रथ यहाँ-वहाँ पड़े हुए थे। गढ़ एक विशाल चिता के समान दिखाई पड़ रहा था, श्रीर उसमें से रह-रहकर श्राग की ज्वालाएं उठ रही थीं। इट्टपटाते सैनिको की वंदना-भरी चीरकारों से सारा वातावरण भयंकर हो रहा था। पर राजा सुटास श्रीर विशाह के सैन्य की श्रन्तिस टकडी श्रन्त-जल तथा विश्राम पाने के लिए श्रपने

पडाव की स्रोर जा रही थी। भागेव ने दस्यु योद्धा को बुलाकर पूड़ा— "पानी कहाँ है <sup>9</sup>"

"नदो इस श्रोर है।"

"वृश्चिक! नदी के तीर पर पडाव डलवा दे। स्त्रियां भोजन का आयोजन करें। हम सब रण-चेत्र पर जायंगे श्रीर जो जी रहे हैं उन्हें जिवा लायंगे सोने चॉदी के जो भी कंकण मिलेंगे वे सब तेरे होगे।"

वृश्चिक ने श्रॉख फाडकर देखा। यदि यह गुरु के वचन का पालन करेगा तो उसे सहस्रों सोने-चॉदी के कॅकग मिलेंगे। उसके पैरों मे जैसे बल श्रा गया।

"पर कल सुदास के सैनिक लूट मचाने श्रायंगे तो ?"
"उससे पहले जो कुछ भी मिले वह तेरा।"
"पर वे मुक्तसे छीन लोंगे तो—"

"फिर तू श्रद्धा खो बैठा ? मेरे होते कौन ले सकेगा ?"

वृश्चिक के मन में किंचित संदेह अवश्य था कि कहीं इस युवा ऋषि
में कुछ पागलपन की सनक तो नहीं है। पर अपने वचनों को सार्थक
करने में वह कुछ ऐसे चमस्कार दिखा रहा था कि उनके कारण
वृश्चिक को अनायास यह प्रतीति होगई थी कि इस ऋषि के प्रताप से ही
जैसे उसका दिन-मान बदल गया था।

पहले तो जरथे के लोग रण-चेत्र मे जाने का साहस न कर सके, पर भागैव की श्राज्ञा का उल्लंघन करना सम्भव नहीं था। एक वज्र के समान दृष्टिपात के द्वारा उन्होंने कह दिया था कि "मेरी श्राज्ञा का उल्लंघन जो करेगा उसे मरना ही पडेगा।"

मिद्धो और चीलो के व्यूह-तले सहस्रो मरे हुए और मरण-तुल्य मानवों के बीच होकर उस भयानक र्याचेत्र में भागेव और वृक्षिक के आदमी जीवित मनुष्यों को खोजने लगें। अम्बा भी अपनी कोमलता को भुलाकर किरणी और अन्य स्त्रियों के साथ वहाँ आ पहुँची। श्रंधेरा हो श्राया था, श्रतएव लकड़ियो का सुलगाकर उनकी मशाले बना ली गईं। एक टूटे हुए सुन्दर रथ के तले में किसी के कराहने का स्वर सुनाई पड़ा। भागव ने जाकर रथ के नीचे श्रपने कंघे का सहारा लगा दिया श्रोर वह कुचला हुआ ब्यक्ति जैसे-तैसे घिसटकर बाहर निकल श्राया। वह घायल योद्धा चीस्कार कर रहा था।

"ग्रम्बा !" भागव ने कहा-"इसे उठाकर ले जा। यह कोई विशष्ट जान पडता है। ग्रथ महर्षि शक्ति को खोज निकालता हूँ।"

"ए! भ्रो! महर्षिवर-"

"ले भाई, ले !" अम्बा ने दोनो हाथों की अंजलि में भरकर उसे पानी पिलाया।

"श्रम्बा !" भार्गव ने कहा।

उस घोयल न्यक्ति ने श्रॉले लोलीं। उसे चेत श्राया—''श्रम्बा! भगवंती श्रम्बा!'' वह बुदबुदाया।

"हाँ बेटा, हाँ," श्रम्बा ने कहा।

भार्गव मशाल ले आए, और रेखुका ने उस व्यक्ति की पहचाना, "कौन पराशर ? बेटा, मैं हो हूँ।" अम्बा ने पराशर के सिर पर हाथ फेरा ।

"श्रम्बा! श्रम्बा!" मुनि पराशर रो पड़े श्रीर मूर्छित हो गए। श्रम्बा मुनिवर वशिष्ठ के पौत्र पराशर मुनि को उठाकर पडाव के पास ले श्राई।

महावीरों के शवों को खोज निकाखना श्रव सरल हो गया। श्रास पास पड़े सामान्य सैनिकों के शवों के ढेर, उनके श्रविम वीर्य की साची दे रहे थे।

वहाँ पडे हुए थे मुनि वशिष्ठ के पुत्र, बोर श्रीर तपस्वी महर्षि शक्ति, वीरश्रेष्ठ श्रनुश्रों का राजा प्रचण्ड, श्रीर दस राजाश्रों के समूह के प्रमुख वृद्ध पुरुकुत्स, तृत्सु सेनापति हर्षरव ।

इसके श्रनन्तर विद्नवन्त ऋषि का शव हाथ लगा । भार्गव ने बढ़े

भाई के अवशेष को प्रशिपात किया, श्रीर स्वयम् ही उसे उठाकर रोती हुई माता को सौंप श्राए।

गढ़ धू-धू सुलग रहा था। उसकी ज्वालाम्रो के म्रस्थिर तेज में सारा रण-चेत्र एक म्रनंत श्मशान का म्राभास दे रहा था।

सौ मनुष्य हाथों में मशाल लिये शवों की खोज में भटक रहे थे। वे मानों किसी भूतों के समूह-से जान पडते थे। सन्ध्या होते ही हिंसक प्राणी श्राने लगे श्रौर उनसे शवों की रच्चा करना एक कठिन काम हो गया।

मध्यरात्रि होने पर कुछ सैनिक मशालें लेकर दौडते हुए वहाँ श्रा पहुँचे। तृत्सु सैन्य इतना श्रधिक थक गया था कि तुरन्त ही किसी को रख-चेत्र पर भेज सकना सम्भव नहीं था। पर ज्योंही एक दुकडी खा-पीकर निवृत्त हुई कि तुरन्त उसे चीलो, सियारो तथा चोरो से रख-चेत्र की रचा करने के लिए भेज दिया गया। सबेरे कुछ श्रीर भी सैनिक श्राने वाले थे।

श्रंधेरी रात तो सदा ही भयोत्पादक होती है। श्रौर फिर कई दिनों के संघर्ष के उपरान्त मध्य-रात्रि में इस श्रघोर श्मशान भूमि का संरचण करने की बात सैनिकों को रंच-मात्र भी रुचिकर नहीं थी। ज्योंही वे रण-चेत्र के निकट पहुँचे कि एकाएक वे स्तिभत-से खड़े रह गए। उस सुनसान गढ़ के खण्डहर में से रह-रहक उठ रही ज्वालाओं के शकाश में उन्होंने उस भयंकर स्थल पर भूतों श्रौर पिशाचों को श्रमते देखा। उनके ख़क्के छूट गए। हाहाकार करके उन्होंने भूतों को भगा देना चाहा श्रौर श्रपने भीतर साहस बटोरने की वे भरसक चेष्टा करने लगे। उन्होंने श्रपनी मशालों की ज्योत का श्रौर भी तीव किया।

एकाएक एक प्रचयड परछाईं उनकी श्रोर श्राती दिखाई पडी। सिंह की श्राँखों के समान दो श्राँखे श्रन्धकार को भेद रही थीं। इस पर-छाईं के सिर के पास श्रीर ऊपर कुछ वर्तु लाकार-सा चमक रहा था। जंगलों में से त्रा रहीं सियारों की पुकारें श्रीर कुत्तों के मूं कने के शब्द सैनिकों के हृदय में भयानक प्रतिध्वनि उत्पन्न करने लगे।

वह परछाई उनके पास श्रा पहुँची—"कौन हो ?'' उसने भयंकर स्वर मे पूछा। सैनिक घवडा उठे।

"एक व्यक्ति ने कंधे पर से धनुष उतारकर काँपते हाथो तीर खींचा।

"सावधान !" भागव ने कहा।

उनकी विलच्या श्रॉके श्रेंबेरी रात में भी शर-संधान श्रौर तीर की दिशा को स्पष्ट देख सकीं। डड्डनाथ श्रधोरी से सीखी हुई कला के श्रनुसार, मनुष्य की शक्ति के बाहर की ऊँचाई तक वे उछ्जे। तीर उनके नीचे होकर निकल गया।

इस चमन्कार से घबडाकर वे सैनिक मशालें फेंककर नौ-दो-ग्यारह हो गए।

"जान्रो, जाकर राजा सुदास से कहना कि उसके मारे हुए और ये मरने को पड़े हुए सारे व्यक्ति श्रव मेरे हैं।"

रमशान से भी श्रधिक भयकर वह रण्-चेत्र पिशाच के श्रट्टहास्य-सी 'हा-हा-हा' की हास्य-गर्जना से गूंज उठा।

बहुत देर तक परिश्रम करने के उपरान्त गढ़ के द्वार के सम्मुख राजा भेद का शव मिल सका । सैंकड़ो तीरों से बिंधा हुआ, घोड़ों के पैरो के नीचे कुचला हुआ शव, दस्यु योद्धाओं ने बड़ी कठिनाई से पहचाना। भागव ने जाकर उस बीर नर के शव को श्रपना कंधा दिया।

बहुत खोज करने पर भी महर्षि विश्वामित्र के शव का पता न जग सका। उनका रथ दूटा हुआ पड़ा था। एक घोड़ा भी घायल होकर छटपटा रहा था, पर महर्षि का कोई चिक्क कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था।

दस्युश्रो के एक श्रग्रणी ने स्वयम् महर्षि को घायल होकर रथ में पड़े देखा था।

# दूसरे दिन सवेरे

#### : 1 :

दूसरे दिन सबेरे तृःसुग्रो के राजा सुदास ने श्रपने पड़ाब से विजय प्रस्थान किया। एक सहस्र श्रधारोही, दो सहस्र पदाित सैनिक, चार सौ रथ, दो सहस्र बन्दी श्रौर एक सहस्र श्रन्य स्त्रो-पुरुषों ने पडाब से निकलकर विजय-घोषणा करते हुए तृत्सुग्राम की श्रोर प्रस्थान किया। विजय के उत्साह में वे सब पागल हो रहे थे। वर्षों से चल रहे इस महायुद्ध का श्राज श्रन्त हुश्रा था। पुरुकुत्स श्रादि दस राजाश्रो का समूह मिट्टी में मिल गया था। उस समूह को प्रेरित करने वाले श्रौर इसका नेतृत्व करने वाले विश्वामित्र स्वयम् इस युद्ध में मारे गए थे। भरत, पुरु, श्रुगु, श्रुनु, दुझु तथा तुर्वसु श्रौर दस्यु छिन्त-भिन्न होकर या तो भाग छूटे थे या फिर मर मिटे थे।

राजा भेद दस्युत्रों के राजा, शंबर के पुत्र श्रीर महर्षि विश्वामित्र के साजे थे। इस दस्यु ने सुदास राजा के काका के पुत्र श्रीर सेनापित हर्यश्व की पुत्र-वध् शिरायसी जैसी श्रार्य-श्रेष्ठा का हरण करके श्रक्तम्य श्रपराध कर डाजा था। इस श्रधमें से श्रार्यावर्त को मुक्त करने की प्रेरणा मुनिवर वशिष्ठ ने दी। वर्षों पूर्व श्रार्यावर्त ने रक्त की नदियाँ बहा कर उम तपरचर्या को थी, श्राज वही तपश्चर्या फिलतेत हुई थी। राजा सुदास की पालको के पीछे की पालकी में राजा भेद को स्त्री शिरायसी रो-रोकर श्रचेत हो गई थी, श्रीर स्त्री प्रहरियों से संवृत्त उसे तृरसुप्राम ले जाया जा रहा था।

राजा सुदास परम श्रानन्द का श्रनुभव कर रहे थे। उनके जीवन

के केवल दो ध्येय थे—एक ध्येय था राजाश्रो के बीच सर्वश्रेष्ठ होने का श्रीर दूसरा श्रपने बालसहाध्यायी विश्वामित्र के प्राण लेने का। देवो ने श्राज उनके दोनो ध्येयो को सिद्ध कर दिया था। श्राज वे श्रार्यावर्त के चक्रवर्ती थे। विश्वामित्र कल मारे जा चुके थे। उनके पिता ने दस्युओं के राजा शंबर को जीता था श्रीर उन्होंने भरत, पुरु श्रादि दस राजाश्रो को जीता था।

राजा सुदास ने श्रपनी सेनाओं सिहत वाद्य-ध्वनियों श्रीर जयकारों के बीच श्रपने डेरे से प्रस्थान किया। मुनिवर विशष्ठ रण में खेत रहे महारथियों की उत्तर-क्रिया के लिए पीछे रह गए।

भागव दूर पर एक वृत्त के पास खडे हुए इस जयघोष करती हुई सेना को ध्यानपूर्वक देख रहे थे। उसके जाने पर वे धीर गति से चल कर पडाव पर श्राये, श्रीर उन्होंने मुनि से मिलने की इच्छा प्रकट की।

थोडी ही देर में एक सैनिक उन्हें पड़ाव के अन्दर होकर पीछे की श्रोर ले गया। आर्यावर्त का निस्तेज वातावरण वहाँ व्यास था। उनके श्रास-पास न तो युद्ध के चिह्न ही थे और न अशांति का वातावरण था। वहाँ विजय का उत्साह नहीं था और न शत्रुओं के नाश से उत्पन्न होने वाला संतोष ही था। चारों ओर पूज्यभाव से आप्लावित सौम्य और शांत वातावरण वहां व्यास था।

विशिष्ठ वेदी के पास बैठे थे---चीणकाय, ऊँचे, स्वस्थ, श्वेत दाढी श्रीर जटा से देदीप्यमान । श्रपने प्रशांत मुख से मधुर स्वर मे वे मंत्री-च्चार कर रहे थे।

भागीव को विशिष्ठ मुनि की कोई स्पष्ट समृति नहीं थी। उन्होंने सौराष्ट्रो और आनतों के जंगल में आर्यावर्त की विशुद्धि के सपने देखे थे; उनकी कल्पना से भी अधिक सुन्दर रूप में वे स्वाग्न इस चण तादृष्ट होकर उनकी दृष्टि के सामने थे। सारी रात परिश्रम करने के उपरांत वे बृद्ध मुनि को नम्रता का पाठ पढ़ाने आये थे, पर वहाँ तो उन्हे एक नया ही दर्शन हुआ। जैसी उनकी घारणा थी वैसे महत्वाकां की तपोनिधि मुनिवर विशष्ट नहीं थे; अपनी महत्ता के लोभ से प्रेरित होकर मृगुओं और भरतों को जलाकर भस्म कर देने वाली अग्नि वे नहीं थे; सैन्यों को प्रेरणा देने वाले विनाश के प्रतापी राज-पुरोहित भी वे नहीं थे। इस चण वे विद्या और तप के भोतर निःस्त होती हुई विश्विद्ध की स्थिर और सम-ज्वाला की भांति लग रहे थे।

भागंव ने श्रपना परशु श्रीर धनुष-वाण श्रिग्निशाला के बाहर एक वृत्त के सहारे टिकाकर रख दिया श्रीर वेदी के पास जा साष्टांग दण्ड-वत् प्रणाम किया।

"कौन ?" वशिष्ठ का मीठा ममता-भरा स्वर पूछ रहा था। "मुक्ते नही पहचाना श्रापने ? मैं हूँ राम जामदम्नेय।" "वस्त, तू यहाँ केसे. इस समय ?"

विशष्ठ खडे हो गए श्रीर भार्गव को उन्होंने भुजाश्रों में भर खिया— "कुछ ही दिनो पहले मैने सुना था कि त् श्रानर्त मे जौट श्राया है। बैठ," उन्होंने कहा, "श्रभी कैसे श्राना हुआ ?"

"में एक याचना करने आया हूँ," भागन की चतुर दृष्टि एक निमिष के लिए, एक शब्द के द्वारा वशिष्ठ का अंतरंग जान लेने को अधीर हो उठो।

''कौनसी ?"

"श्राप मेरे साथ चलकर महर्षि शक्ति श्रौर महर्षि विदन्तन्त, राजा पुरुकुत्स श्रौर सेनापति हर्यश्व, राजा भेद तथा राजा प्रचंड की उत्तर-क्रिया करवाइए।"

"उत्तर किया ?"

"हाँ, कल युद्ध पूरा होते ही अपने शिष्यों सहित मैं रखचेत्र में आ पहुँचा था। सारी रात खोज-टटोलकर इन सब के देह मैंने प्राप्त किये हैं। आज मध्याद्ध में आप अपने ही हाथों इन महात्माओं को पितृ-लोक के पथ पर विदाई दें, यही योग्य बात है।" "मैं श्रभी ही सब ठीक करने को श्रा रहा था। श्रौर श्रपने श्राद-मियो को जो मैने वहां भेजा था उनका क्या हुआ ?"

"रात को मुक्ते देखकर वे भाग गए। मैं इन सब के देहों को समेट लाया था, उसके श्रनन्तर वे सबेरे से वहां श्राकर रश-चेत्र में इधर-उधर भटक रहे है, पर उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है।"

"भागेव! पराशर का देह न मिल सका ?" वृद्ध सुनि का स्वर किंचित् श्रशांत हो गया—"क्या सुनि जी रहे हैं ?"

"वे रथ के नीचे दबे हुए पडे थे। मैंने रथ उठाकर उन्हें बाहर निकाल लिया। श्रम्बा उनकी परिचर्या कर रही है।"

श्रम्बा का नाम सुनकर मुनिवर के मुख पर कुछ बादल-सा छा गया, पर तुरन्त ही वह छाया श्रदृश्य हो गई—''रेणुका तेरे साथ हैं ?'' ''हाँ, श्रम्बा को मैं लिवा लाया हूँ।''

"महिषं १" मृनि ने पुछा।

"महिषें का देह हाथ न लग सका, श्रौर न कोई चिह्न ही मिल सका है।"

"अरे-अरे, वह क्या हो गया १ कोई बनचर उनके देह को न खींच ले जाय, इसीलिए तो मैंने अपने सैनिको को विशेष रूप से भेजा है।"

भागव को श्रपनी श्रोर एकाय दृष्टि से देखते हुए देखकर मुनिवर हँस पड़े।

"वस्स ! त् मेरी परीचा ले रहा है, क्यों ? आर्थों के बीच मेरे लिए कोई अपना-पराया नहीं है। इसीसे मैंने राजा सुदास को विदा कर दिया है, और यह समेटने का अन्तिम काम अपने सिर ले लिया है।"

भार्गव चुप रहे।

"भागव, मेरे लिए श्रायांवर्त कभी भी दो नहीं थे श्रौर कभी होंगे भी नहीं।"

''इक्सीसे मै त्रापसे यह विनती करने श्राया हूँ। शक्ति श्रौर विद-

न्वन्त, भेद और हर्यश्व एक साथ ही यमलोक में जायं, यही श्रापके गौरव के उपयुक्त बात है।"

वशिष्ठ की निर्मल दृष्टि भागव पर स्थिर हो गईं।

"वत्स! इस युद्ध में तेरे सम्बन्धियो श्रोर मित्र-कुल का बहुत श्रिष्ठिक सहार हुश्रा है, इसिलिए कदाचित् त् मुभे चमा नहीं करेगा। पर बहुत वर्षों के उपरांत श्राया है त्! त् मुभे पहचानता नहीं है। किन्तु एक बात नेरी मान लेना, श्रोर तेरा जी चाहे तो किसी कसौटी पर उसे परख लेना। श्रार्थत्व का उद्धार करने के लिए ही मैंने इस युद्ध का श्रारम्भ किया था। श्रोर उसके परिणामस्वरूप श्राज श्रार्थत्व का उद्धार हो सका है। यह श्रार्थत्व हमे एक सूत्र में बाँध सके, इसी के लिए में जी रहा हूँ। महर्षि विश्वामित्र यदि जीवित हों तो उनक गले लग कर, मुभे उनसे यही याचना करनी है कि वे मुभ पर विश्वास रखें। श्रीर यदि वे जीवित न हो तो श्रपने हाथों उनका श्रानि-दाह किया चाहता हूँ। चलो, हम वहां चलें।"

वृद्ध ग्रौर युवक दोनों एक-दूसरे के श्रप्रतिम व्यक्तिस्व से श्राकर्षित होकर साथ-साथ ही रण-चेत्र पर गये।

"राम !" वशिष्ठ ने कहा—"यह तो बता कि तूने क्या किया है ?"

## : २ :

नदी के तीर पर शक्ति, विदन्तन्त, राजा पुरुकुत्स, राजा भेद, प्रचण्ड तृत्सु तथा सेनापित हर्यश्व श्रादि की छः चिताएँ खुनी गईं। कुछ ही दूर पर श्रन्य जोगों की चिताएँ भी चुन दी गईं।

शक्ति की चिता का श्राग्न-संस्कार मुनि वशिष्ठ ने किया। संस्कार करने से पहले उन्होंने देवों को श्रंजलि दी।

"देवो ! इन्द्र, वरुण, श्रम्नि, श्रिभनो श्रीर मरुतो ! मेरी यह श्राहुति स्वीकार करो । तुम्हारी ही प्रेरणा से श्रार्यावर्त का उद्धार करने के हेतु मैंने इस रण-चेत्र का श्रारम्भ किया था । वशिष्ठों के कुखपति-पद के मेरे इस उत्तराधिकारी को तुमने इस यज्ञ मे श्राहुति के रूप में स्वी-कार करके सुक्ते कृतार्थ किया है। पुत्र द्वारा पिता के श्रग्नि-संस्कार के नियम का श्रपवाद करके, इस धर्म-कार्य में श्रपने पुत्र का श्रग्नि-संस्कार करने का श्रवसर तुमने सुक्ते प्रदान किया है। देवो, मैं तुम्हारा ऋखी हूँ।"

भागव ने अन्य सब लोगो का अग्नि-संस्कार किया।

जिन महारथियों ने कल एक दूसरे के प्राण लिये थे, उनकी देहों का धुँष्पा एकाकार होकर गगन मे लीन होने लगा।

''श्रव हमें महर्षि को खोज निकाबना चाहिए,'' मुनिवर ने कहा। "पहले श्राप चलकर मुनि पराशर से मिल लीजिए।''

"घायल श्रवस्था मे क्या उन्हे उस श्रमराई के तले सुलाया है <sup>9</sup>" "हां"

"मैं वहां नहीं श्राऊंगा। शायद रेग्जुका वहां होगी। मुक्ते देख वह खज्जा से ब्याकुल हो उठेगी। उस बेचारी पर बहुत भारी विपक्ति श्रा पड़ी है। मै जाकर उसके दु:ख को बढाना नही चाहता।"

"सुनिवर, " भागव ने कहा— "श्रापको बुलाने जब मै श्राया तो मैने भी श्रम्था से यही बात पृद्धी थी। उसने उत्तर दिया कि यदि उसके समान पतिता के निकट जाने मे श्रापको श्रापित न हो तो उसे रंच-मात्र भी श्रापित नहीं है।"

वशिष्ठ ने सौम्य दृष्टि से भागव की श्रोर देखा—"भागव, रेणुका तो श्रायांश्रो के बीच श्रेष्ठ है। वह जब बच्ची थी, तभी से मैं उसे जानता हूँ। वह तो विशुद्धि का सत्व रूप है। मैंने सदा से उसे पित-परायणता की मूर्ति के रूप में पहचाना है। उसके समान श्राई-हृदया कल्याणी समस्त श्रायांवर्त में दूसरी कोई नहीं है। उसने यह सब क्यों किया, क्यों उसने महर्षि के द्वारा परित्यक्त होना भी स्वीकार कर जिया, क्यों यह मिथ्या श्रारोप उसके सिर पर श्राया, यहीं में नहीं समस्त पाया हूँ। यदि मैं युद्ध में ब्यस्त न होता, तो यह सब न होने दे ात।"

भागित ने रेखुका के सम्बन्ध की सारी यथार्थ घटना कह मुनाई ।
पूरी बात सुन लेने पर सुनि विचार मे पड गए।

"वत्स, त्ने यह जो कुछ किया है सो नो त् समक्तता ही होगा।"
''हां," मन्द हास्यपूर्वक भाग व ने कहा— "श्रपने पिता की श्राज्ञा
का मैंने उल्लंघन किया है। पितिता माता को मैं श्रपने साथ जिवा जाया
हूँ, यही न ? नहीं, मुनिवर, श्रपने पिता की मैं पूजा करता हूँ। उनका
संकल्प मेरे सिर-श्राँखों पर है। श्रम्बा के लिए भी उनका संकल्प वैसा
ही शिरोधार्य है। उन्होंने मृत्यु-द्रुपड दिया है, वह भी मुक्ते मान्य है।
श्रम्बा भी उससे प्रसन्न है।"

"पर तू तो उनकी श्राज्ञा श्रीर संकल्प दोनों ही का बराबर उल्लंघन करता जा रहा है।"

"नहीं, मै जो श्रम्बाको पिताजी के पास ले जा रहा हूँ सी उनकी श्राज्ञा का पालन करने के लिए ही। उनके संकल्प को सार्थक करने के लिए मैं श्रम्बा का वध करूँगा।"

"पर अपने ही हाथों तू अपनी माँ को मारेगा ? यह कैसे सम्भव होगा ?"

"मेरे पिता की श्राज्ञा ही मेरा शासन है। पर मैं श्रपनी माता का ही पुत्र हूँ—श्रीर ऐसी श्राज्ञा का पालन करके मैं जीवित नहीं रहूँगा।"

वशिष्ठ चिकत हो रहे—"तो तू क्या करेगा ?"

"मैं भी श्रपनी माता की गोद में ही लुड़क पर्ृगा, बालपन में जैसे उस गोद में लुड़क जाया करता था, वैसे ही मृत्यु में भी लुड़क जाऊंगा।"

"त् विचित्र लडका है। अच्छा त् जा, मैं आता हूँ। अभी आकर रेखुका से मिल्ंगा। त् तो उसे संकल्प की सिद्धि के हेतु किये जा रहा है। उसमें अधर्म की कोई बात नहीं है, पर यह तो बड़ा भयंकर अत है।" "मैं बत नहीं लेता। मैं जो कुछ कहता हूँ, उसे प्राण के मूल्य पर भी पूरा करने के ालए ही मुंह से निकालता हूँ।"

वशिष्ठ इस विचित्र युवक की बात सुनकर सुग्ध हो गए।

"देख्ं मैं क्या कर पाता हूँ। पर श्रभी तो चलकर पराशर से मिल लुं''

वे दोनो उन श्रमराइयो की श्रोर चल पडे; ठीक तभी घोडो का पगरव सुनाई पडा, धूल के बगूले दिखाई पडे श्रोर शंखनाद गूंज उठा। हाँ, भ्रुगुश्रो का शंखनाद ही था, पर इसमे श्रपरिचित परिवर्तन विशिष्ट के कानो ने श्रनुभव किया। "यह किसका शंखनाद है ?" वे विचार मे पड गए—"भ्रुगुश्रों की किस नई शाखा का यह शंखनाद है ?" विशिष्ट का श्रास्चर्य बढ़ता ही गया। यह मोहक, दढ-निश्चयी तथा वीर, जम-दिग्न का पुत्र, चीण हो चले भ्रुगुकुल का श्रवशेष था, यह बात उनके ध्यान मे श्रवश्य थी, पर वह इस नई शाखा से सम्बन्धित है, इस बात का उन्हे पता नही था। शंखनाद के उत्तर मे भागव ने वैसा ही शंखनाद करके प्रस्युत्तर दिया। यह भला कौनसी शाखा थी. जिससे मुनिवर भी श्रवभिज्ञ थे!

"चमा करिए," कहकर भागेंव सामने से आते हुए घोडों की स्रोर बढा।

तभी कोई डेद सौ अश्वारोही वहाँ आ पहुँचे। सुन्दर घोडो, चमकते स्नागों तथा प्रचण्ड परशुत्रों के साथ वह सैन्य क्या भेद की सहायता के लिए आया था? मुनिवर को उन योद्धाओं मे एक निराला ही तेज, अनुशासन और शक्ति दिखाई पडी। कौन हैं ये लोग?

अश्वारोहियों के नायक घोड़ों पर से उत्तरकर भागीव के पैरो पड़े— "'गुरुदेव!"

"यह युवक श्रौर गुरुदेव ?" वशिष्ठ विचार मे पड गए।

"विमद, कूर्मा, उज्जयन्त, पहले गुरुश्रों के गुरु, सुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ के पैर छुश्रो।" वशिष्ठ की आँखें खुल गईं। इस युवक को हताश भृगुकुल के दुखी कुलपित का एकमात्र पुत्र समम्मकर उन्होंने स्नेहपूर्वक उसका स्वागत किया था। उसके व्यक्तित्व-चापल्य, और दीर्घष्टिष्ट पर वे मुख हो गए थे। उसने सलज्ज-भाव मे श्रपने सम्बन्ध मे कुल बातें भी बताई थीं, जिन्हे सुनकर मुनि के मन मे उसके लिए सम्मान का भाव उत्पन्न हुआ था। पर शक्ति से फटे पहते योद्धाओं के वन्दन स्वीकार करते हुए, उसे साचात इन्द्र के समान सम्मुख खड़ा देखकर श्रकत्पित हतिहानों की प्रतिध्वनियों उनके कानों में गूंज उठी। क्या दाशराज्ञ का उत्तरार्ध आरम्भ हो गया ?

"विमदाचार्य ! विदन्वन्त, महर्षि शक्ति श्रोर राजा पुरुकुत्स की चिताएँ ये सामने जल रही हैं, जाकर उन्हें नमस्कार कर श्राश्रो । कल राजा सुदास जीत गए; भरत, भृगु श्रोर दस्यु द्वार गए । दाशराज्ञ समाप्त हो गया । जिस धार्यावर्त को हमने देखा श्रीर जाना था, उसका तिरोभाव हो गया है।"

"पर मैं तो श्रभी हूँ," हँसकर मुनिवर ने कहा।

"श्राप केवल श्रायांवर्त के ही नहीं हैं। श्राप तो भूत, वर्तमान श्रीर भविष्य तीनों ही कालों के हैं। चिलए, हम लोग जाकर पराशर मुनि से मिल श्राएं। श्राचार्य ! उन निःशस्त्र दस्यु-योद्धाओं को तुमने ही श्रप-नाया जान पहता है। वे मुक्ते रास्ते में मिले थे। वे इस स्थान के मार्ग-दर्शक हैं। उन्हें लेकर चारों श्रोर घूम जाश्रो, श्रीर महिष् विश्वामित्र को खोज निकालो। उनका देह श्रभी मिल नहीं सका है।"

मुनि को अनुभव हुआ जैसे वे पितृत्वोक में हैं—प्रेरणा-वाहक और सदा के पूजनीय, फिर भी संसार का निर्माण करने में असमर्थ। उनके मन मे यह विचार उत्पन्न हुआ कि यदि यह युवक ही आर्यावर्त का भावी है, तो इसके साथ तादातम्य साथने से ही आर्यावर्त की विजय हो सकेगी।

श्रमराइयों में सैकड़ों घायल मनुष्य पड़े हुए थे। जत्थे के स्त्री-पुरुष

उनकी परिचर्या कर रहे थे। श्रम्बा ब्यस्त भाव से इधर-उधर घूमती हुई उपचार करने-कराने में संज्ञ्यन थीं। जहाँ भी वे जातीं, वही दुःखीजन श्रपना दुःख भूल जाते। रास्ते से जाते हुए एक बटोही ने एक ही दिन में जो ये इतनी नई समस्याएं उत्पन्न कर दी थीं, श्रीर इतने जीवनो की जो व्यवस्थापूर्वक रचा कर रहा था, उसे देखकर एक नये ही प्रकार का प्रभाव वशिष्ठ के मन में भाँक उठा। मूक हृद्य से उन्होंने देवों का श्राभार माना। इः महीने पहले यदि यह छोकरा श्रार्यावर्त में श्रा गया होता तो ?

रेखुका आई और एक पतिता की भाँति ही दूर से पैरो पडी । विशिष्ठ मुनि गम्भीर भाव से हँस पडे और ममतापूर्वक पास चले आये।

"रेखुका! तू पितता नहीं है। वस्स ने मुक्ते बताया है कि महिष्ट की आज्ञा स्वीकार करके तू स्वयम् हो अग्नि-प्रवेश करने का संकल्प कर बैटी है। इस च्या तो तेरा संकल्प ही तुक्ते विशुद्ध किये दे रहा है। तेरा कल्याया हो।" मुनि ने आशीर्वचन कहे और रेखुका के सिर पर हाथ रख दिया। रेखुका की आखो में आँसू भर आयं, इन महात्मा की दृष्टि में वह पापाचारियी नहीं थी।

"रेणुका," मुनिवर ने कहा—"ऋषि विदन्वन्त ने श्रद्भुत पराक्रम दिखाया । उसने तेरी कोख को उज्ज्वल किया है।"

रेखुका की श्राँखों से श्राँसु टपकने लगे।

"मुनिवर! श्रापने पराक्रम करवाये और इन लडको ने किये, पर इसमें हमारी स्थिति का विचार भी श्रापने कभी किया है हम नौ महीने गर्भ धारण करती है, श्राजीवन दुःख मेलकर हम इन बच्चो को पालती हैं, सो क्या इसलिए कि श्राप उन्हें इस प्रकार सियारो श्रीर गिद्धों को खिला दें। मैंने चार पुत्रों को जन्म दिया, उनमें से तीन श्रापकी इस कोधानिन में जल मरे। देवों की कृपा ही कहूँ इसे १७ रेणुका ने श्राँसू पोछ लिये। "रेणुका!" मानो छोटे बालक को समसा रहे हों, ऐसे स्नेह-भाव से विशिष्ठ ने कहा— "श्रपने मित्रों, शिष्यो श्रौर श्रपने समूचे कुल को मैंने होम दिया है, सो क्या मुसे विचार नहीं श्राया होगा? मैं तो देवों का ऋणी हैं कि उन्होंने मेरे पुत्र का श्रद्ध स्वीकार कर जिया।"

"पर इन सबने एक-दूसरे का क्या बिगाड़ा था? आपने यह युद्ध खड़ा ही न किया होता तो कौनसी हानि थी ? ये सब आज स्वजन बन-कर श्रानन्द भोगते होते । श्राज इनकी श्रभागिनी स्त्रियों का क्या होगा ? इनके रोते-बिलखते बालको का क्या होगा ?"

"रेखुका, तू तो समकदार है। श्रधर्म के विनाश के लिए जिसे मरना नहीं श्राया, वह जिया तो क्या श्रीर न जिया तो क्या !"

"श्रधर्म !" रेणुका कोघ से भर उठी, "शशियसी को राजा भेद उड़ा ले गया, इसी को श्रधर्म कहते हैं। श्रीर श्राज कितने श्रार्थ श्रीर दस्यु एक-दूसरे के होकर रह रहे हैं ? श्रापके सैन्यों मे श्रार्यों श्रीर श्रनार्यों का भेद हो कहाँ रह गया है ! श्रापने क्या प्राप्त कर लिया इस युद्ध से ?" बहुत दिनों के दबे हुए क्रोध को श्रम्बा ने ब्यक्त कर दिया।

"मैं श्रंधा नहीं हूँ। श्रार्थ श्रीर दस्यु पहले केवल साथ रहा करते थे। वर्षों के युद्ध के फलस्वरूप श्रव वे एकाकार होने लगे हैं," साथ चल रहे भागव की श्रीर देख वशिष्ठ ने इस प्रकार उत्तर दिया, जैसे स्पष्टीकरण कर रहे हों।

"रेणुका, मै देखता हूँ कि इस लम्बे युद्ध के परिणामस्वरूप आर्थ और दस्यु एकाकार होने लगे हैं। पर इस एकामता का स्वरूप सर्वथा भिन्न है। धर्म के बन्धनों को शिथिल करके उत्पन्न किया गया शंकर यह नहीं है। असंस्कृत मनुष्य उपों उपों धर्म को श्रंगीकार करता जाय, त्यों-त्यों समानता का अनुभव करता चले, और एक-दूसरे का भान उन्हें होता चले—ऐसा है इस एकाकारता का रूप। आँखें मुंद कर अधर्म को कुकाया नहीं जा सकता। आर्थ लोग यदि इस वृत्ति को श्रपना लेंगे, तो धर्म-वृत्ति विलुप्त हो जायगी श्रीर मनुष्य पशु बन जायगा।'

"आप यदि इस युद्ध का आरम्भ न करते तो क्या हम सब पशु हो जाते?" घायलों से मिलकर सुनि जब उन्हें सम्बोधन कर रहे थे, तभी रेणुका ने बात को आगे बढाया। हरिश्चन्द्र के नरमेध के पश्चात् वह सुनि से मिली ही नहीं थी। हृदय में जो भी भावो के ज्वार उठ रहे थे, उन्हें वह प्रकट करने लगी।

"रेखुका ! यदि मैंने युद्ध न घोषित किया होता तो शशियसी पर श्रीर श्रन्य सभी श्रायों पर किये गए श्रत्याचार शिष्ट माने जाते, श्रायों की रोति नीति भुला दी जाती श्रीर दस्युश्रो का स्वेच्छाचार सर्वमान्य हो जाता । इसोसे धर्म की रचा के लिए मैने श्रायों को मारने का श्रादेश दिया । दाशराज्ञ मे बहाया गया रुधिर श्रायंत्व की विशुद्धि को श्रमेद्य रख सकेगा । शशियसियाँ ही क्यों, मैं तो दस्यु-कन्याश्रों को भी श्रायाएँ खनाना चाहता हूँ । श्रीर श्रम्बाश्रों के शशियसी होने का विरोध तो श्राणार्षण करके भी करना होगा," धीरे से, ममतापूर्वक, मधुर स्वर मे चिश्रष्ट ने सुन्नो का उच्चारण किया ।

"रे गुका, तुम जैसी साध्वयाँ धर्म का पालन करने जाते हुए भी, यदि किंचित् मात्र भी शिष्टाचार से विचित्तत होती हैं तो उसका क्या परिणाम होता है, सो क्या तू नहीं जानती है स्त्री को स्वेच्छाचार का साधन मानना तो श्रनायों का दृष्टिकीण है। यह तो पिशाचों को ही शोभा दे सकता है। श्रार्थ दृष्टिकीण तो यह है कि पत्नी अपने पित के रक्त-मांस मे बिधी होती है शोर वह उसके पुत्रो की माता होती है। यह नियम भंग हो रहा है, सो तो हम प्रतिदिन देख ही रहे है। पर इस नियम को भंग होते देख, यदि हम पुण्य-प्रकोप का श्रनुभव नहीं करते, तो हमारा श्रार्थस्व टिकने वाला नहीं है।"

श्रम्बा ने श्रॉखें मींचकर कहा—"हाँ, सारा भार स्त्री ही के जपर तो है।" 'हाँ, स्त्री ही विशुद्धि का मूल स्त्रीत है। पुरुष जब पतित होता है, तो अनेला ही होता है। पर स्त्री जब गिरती है, तो अपनी समूची सृष्टि को लेकर गिरती है।"

भागीव जुपचाप इस भव्य बृद्ध के सूत्रों को सुन रहे थे। जो सत्य उन्हें दीख रहा था, मुनिवर उसे शब्द-देह प्रदान कर रहे थे। वे स्वयम् धर्म का श्राचरण कर सकते थे, पर मुनि उसे सामने वाले के हृदय में उतार सकते थे।

पराशर का एक पैर कुचल गया था, इस कारण उन्हें असहा वेदना हो रही थी। श्राँखें मींचकर, चित्त की एकाग्र करके, चुपचाप वे उस दुःल को सह रहे थे।

"पराशर !" रेखुका ने कहा-"पितामह पधारे हैं।"

पराशर ने श्रॉखें खोलकर नेत्रों के द्वारा ही दादा को वन्दन किया । जैसे-तैसे कर उसने श्रपने मुख पर एक मन्दहास्य की रेखा सलका दी।

"क्या बहुत वेदना हो रही है <sup>9</sup>" वशिष्ठ ने पूछा।

पराशर ने नेत्रों के संकेत से ही हाँ कह दिया।

"यहीं रहेगा या मेरे साथ आना चाहता है ?"

पराशर ने इंगित से अम्बा की श्रीर निर्देश किया।

''श्रापने मेरे एक पुत्र को मारा है, श्रव श्रापके पुत्र को मैंने श्रपना बना लिया है,'' दीन बदन से रेखुका ने कहा।

"रेग्रुका! तुम्मसे श्रधिक श्रन्छी माता पाने का सौभाग्य भक्ता किसे मिल सकता है ?" वशिष्ठ ने हँसकर कहा।

भागीव श्रव तक ऐसे किसी व्यक्ति से नहीं मिले थे। उनके मन का पूज्य-भाव श्रीर भी श्रधिक बढ़ गया। प्रेममयी माता श्रपने इकलौते पुत्र को उसके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जिस प्रकार ठयडे पानी से स्नान करवाती है, वैसे ही उन्होंने विशुद्धि को रक्षा के लिए श्रार्यावर्त को रुधिर का स्नान करवाया था।

निदान भागव जाकर मुनिवर को उनके पड़ाव पर छोड़ आये।

#### : 3 :

तीनो लोक में यदि सबसे श्रधिक सुखी कोई था, तो वे थे ऋच ऋषि । ऊँचाई मे वे बहुतों की श्रपेचा नाटे थे, पर श्राकार की विशालता मे वे सबसे बढ़-चढ़ जाते थे। उनके गाल यो लटका करते थे जैसे दो बड़े-बड़े गोलार्घ बांघ दिये गए हो, श्रीर उनके सुक्त-हृदय का विशाल हास्य इन दो गोलार्घों को यथासम्भव दूर ही रखा करता था।

चिन्ता श्रीर विषाद उन्हें छू भी नहीं गया था। जितना वे चाहते उतना उन्हें खाने को मिल जाया करता था; उनके सिर का सारा भार उनकी खो श्रपने ऊपर ले लिया करती। उन्हों के समान विस्तार वाली उनकी मोटी फूली हुई फूल की पंखडियो-सी संतति, उनके जीवन को वसन्त की भाँति प्रफुल्लित कर देती।

वे भरत-जाति के ऋषि थे, और दस्युराज दिवोदास के पुत्र राजा भेद के राज-पुरोहित थे। पर देवकुषा से अच्छा खाना, अच्छा पीना और अपने खो-बच्चो के साथ आनन्द का जीवन बिताना, इससे बढकर अधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य जीवन मे उनके लिए दूसरा नही था। कभी एक-आध बार गढ़ में जाकर यज्ञ कर देने के अतिरिक्त अपना अन्य सब कर्तव्य-भार उन्होंने विश्वामित्र ऋषि को सौंप रखा था। राजा भेद तृत्सु-आम रहा करते थे, और बरस-दो बरस मे एक-आध बार दो-चार दिन के लिए दस्यु-आम आ जाया करते। अतएव उनके इस निश्चिन्त जीवन में राजा भी कोई बाधा पहुँचाने मे असमर्थ था। अपने शिष्यों को वे कभो किसी प्रकार का दुःख न देते। एक आचार्य उन शिष्यों को पढ़ाया करता और जिनका जी चाहता वे पढ लिया करते।

पर वे तो पुरानी बातो में रस जिया करते। उन दिनो वे संध्या में बैठकर श्रापने सखा विश्वरथ की बाते श्रापने शिष्यों को सुनाया करते। बचपन में कैसे वे उसे श्रापने कथे पर बिठाया करते श्रीर कमर पर कुदाया करते; श्रामस्य के यहाँ वे दोनों कैसे साथ-साथ पढ़ा करते थे श्रीर किस प्रकार शम्बर उन दोनों को उढा ले गया था, शम्बर के गढ़ में वे स्वयम् कैसे गुरु के रूप में स्वीकार किये गए थे, विश्वरथ कैसे विश्वामित्र बने; विश्वामित्र में कितने गुण थे श्रौर कितने देव उनके श्रावाहन करने पर श्रा प्रकट होते; श्रौर विश्वामित्र के श्रौर उनके शरीर भिन्न होते हुए भी प्राण किस प्रकार एक था, श्रगस्त्य की पुत्री रोहिणों के साथ उन्होंने कैसे विश्वामित्र का विवाह करवा दिया; शम्बर राजा की कन्या कितनी सुन्दर थी श्रौर उसने विश्वामित्र के साथ विवाह कैसे किया—ये सारी बातें वे नित्य-प्रति नये-नये संशोधनों श्रौर संवर्धनों के साथ श्रपने दस्यु शिष्यों को सुनाया करते श्रौर वे सब इस महापुरुष का पाद वन्दन किया करते।

दस्युओं पर उनका बडा श्रनुराग था। श्रौर वे भी इन्हें बहुत प्यार किया करते थे। दीन दासों के वे प्रश्रयदाता थे। किसी को भूखा देख लेते तो जब तक वह भोजन न पा जाता, वे श्राप भोजन न करते। उन का श्राश्रम निःसहाय भूखे श्रथवा ढोंगी दासों का स्वर्ग था; वहाँ उन्हें मुँह-मांगा मिला करता था। श्राष स्वयम् दुखी दासों के प्रश्रय स्थल थे। बिना मांगे श्रौर बिना संकोच किये जो चला श्राता उसके लिए वे छत्र बन जाते। कोई किंचित् भी श्रपने दुःख की कहानी कहने लगता कि उनके विपुल गोलाधीं पर से श्रश्रुश्रो के निर्मर बहने लग जाते।

उनके इस संतोषी जीवनमें रण-दुंदुभी ने हजचज मचा दी। श्रायों श्रीर दस्युत्रों के बीच का वैर बढ़ चला। विश्वामित्र ने भरत दस्युश्रों का पुरोहित-पद त्याग दिया। राजा भेद युद्ध में श्रा उतरे। चिंता के कारण ऋच ऋषि के विशाल मुख पर भुरियाँ पहने लगीं।

बरस-पर-बरस बीतते चले श्रीर निदान एक दिन युद्ध घर के श्रांगन मे श्राकर खड़ा हो गया। इस गढ़ के सम्मुख महर्षि विश्वामित्र ने महा-च्यूह रचा। एक-दूसरे के गले लगने के स्थान पर मनुष्य एक-दूसरे के गले क्यो दाब रहे थे, यह ऋच ऋषि की समक्ष में न श्रा रहा था। पर विश्वामित्र जो कुछ भी कहते श्रीर करते हैं, वह बात ठीक ही होती हैं, यह बात भी उनके जीवन में ध्रुव-तारे के समान श्रदल थी।

अन्तिम दिन आ पहुँचा। राज-पुरोहित के नाते उन्होंने राजा भेद को अन्तिम बार आशीर्वचन कहे। अन्तिम बार वे विश्वामित्र के पैरो पडे; उन्होंने उन्हे आलिगन किया। ऋच की आँखो से आँसू अविराम बह रहे थे।

उन्होंने गढ़ पर चढ़कर देखा कि एक साथ उछ जे-पले हुए तथा एक साथ पढ़े हुए सम्बन्धी किस प्रकार एक-दूसरे का संहार कर रहे थे। 'मनुष्य एक विशाक्त प्राणी है, यह उन्होंने गुप्त रूप से देवो को जता दिया।

फिर तो उनके श्रॉस् भी सुख चले। उनके हृदय की गांत जैसे श्रटक गई। महिं विश्वामित्र श्रौर महिं शिक्त के बीच भयंकर द्वंद्व-युद्ध चल रहा था। विश्वामित्र—विश्वरथ—सूर्य के समान तेजस्वी प्रिय वयस्य के शरीर में बाण बिंध रहे थे। उनके प्रफुल्ल नयनों में उन्हें वेदना दिखाई पढी। किसी का श्राश्रय खोजते हुए उनके हाथ को उन्होंने खुटपटाते देखा।

ऋच ऋषि को समरांगण बहुत श्रिय था। जहां वीर्-गर्जना हो रही हो वहां से वे हतनी दूर जा बैठना चाहते कि वह सुनाई न पढ़े; खस इसे ही उन्होंने श्रपने जीवन का परम सत्य माना था। शस्त्र की टंकार सुनते ही उन्हें श्रपने सागर के समान पेट के तल मे पिचयों के पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई पड़ने लगती। श्राज इस सबके होते भी श्राश्रय खोजता हुश्रा उनके प्रिय मित्र का निष्फल हाथ उनकी श्रांखों में तैर रहा था। वे गढ़ के कंगूरे पर से उतरकर एक पिछली खिडकी से बाहर निकल श्राए श्रीर छिपते-छिपाते, छुटनो के बल सरकते वे रण्चेत्र में श्रा पहुँचे। रथों के पीछे दुबकते हुए, लडते हुए मनुप्यों के सुगड़ों से दूर भागते हुए, वे उस स्थान पर पहुँच गए जहां विश्वामित्र लड रहे

थे। उन्होने भूमि पर मरे पडे एक मनुष्य की ढाल श्रपने हाथ में उठा ली।

उन्होंने विश्वामित्र के एकाम नयनों को देखा, उन्होंने जो चाम चढ़ा रखा था वह भी देखा। उसमें से जो बाण छूटा था वह भी उन्होंने देखा। श्रीर श्रपने मित्र को श्रपने प्राण, शिथिल हाथों से धनुष-बाण छोडकर रथ में गिरते देखा।

ऋत्त के पैरो में जैसे शक्ति श्रा गई। उन्होंने श्रपने महा शरीर को रथ पर चढ़ा लिया श्रीर उसको विशाल ढाल शत्रु के सन्मुख प्रस्तुत कर दी। उनकी पीठ में श्रा-श्राकर तीर भिदने लगे श्रीर उनके मुँह से वेदना की चीत्कारें निकल पढ़ी।

एकाएक कोलाहल मच गया। महर्षि शक्ति घायल होकर रण में धराशायी हुए थे। शतु सैनिक उनकी श्रीर दौड़ पड़े।

ऋच ने सिर उठाकर देखा। उनके शरीर से रुधिर की सिरता बह रही थी। उन्होंने पास ही खड़े चार-पाच भरत-दस्यु सैनिकों को सहा-यता के लिए बुलाया, श्रीर श्रपने जीवन में पहली बार एक श्रभूतपूर्व चापत्य का श्रनुभव करते हुए विश्वामित्र को लेकर वे रथ से उतर पड़े। सारथि-श्रीर सैनिको से उन्होंने कह दिया कि वे रथ को वहीं ले जाकर छोड दें जहाँ युद्ध चल रहा है।

थोडी ही देर में गढ़ का मुख-द्वार टूट गया। सबका ध्यान या तो गढ़ में प्रवेश करने की श्रोर श्रथवा श्रन्दर प्रवेश करते हुए शत्रुश्चों को रोकने की श्रोर गया। ऋच के उस विशाल गोल-मटोल शरीर में श्रपार बल था। बड़े प्रयरन में उन्होंने विश्वामित्र को पीठ पर उठाया श्रीर गढ की पिछली दीवार के सहारे छिपते-छिपते वे श्रपने श्राश्रम की श्रोर मुह गए।

ऋच को बहुत बाव लगे थे। रक्त भी श्रवाध रूप से बह रहा था। उनकी श्राँखो पर मानो रक्त का श्रावरण ही पड गया था। पर श्रपने मूर्छित हो पड़े मित्र को शत्रुश्चों के पंजे से बचाने के श्रतिरिक्त श्रीर किसी बात की श्रोर उनका ध्यान नहीं था। विश्वामित्र का शरीर बहुत भारी था। उनके भार से अुककर ऋच दुहरे हुए जा रहे थे स्रोर एह- पद पर उनके पैर लडखडा रहे थे। पर यथासम्भव श्रिधक-से-श्रिधक स्वरा के साथ वे श्रपने श्राश्रम की श्रोर बढने लगे। उन्हें भागते हुए दस्युश्रों ने श्रवश्य देख लिया था, पर इस बात की तो वे कल्पना भी न कर सके कि उनके विश्वरथ को दूसरा कोई उठाकर ले जा सकता है। बीच के चालीस-पचास वर्ष जैसे मन पर से हट गए....

श्रगस्त्य के श्राश्रम में वे विश्वस्थ को कन्धे पर उठाये फिरते थे। वह सुन्दर, सलौना, नन्हा-सा, सुवर्ण-केशी बालक था, श्रीर वे श्राप तो श्रक्त—रीज़ थे। पर श्राज उस बालक का भार बहुत श्रिषक लग रहा था…

वे दोनो परम मित्र थे। जब विश्वरथ और श्रगस्त्य की पुत्री रोहि शी कुत्ते के बच्चों के साथ खेला करते तो वह खड़े-खड़े देखा करते, मुँह में श्रुँगुली ढाले हुए " "पर श्राज उसी मुँह से रक्त बह रहा था श्रीर उसका हाथ विश्वामित्र के शरीर पर था।

विश्वरथ—देवी विश्वरथ—देवो का लाडला वह विश्वरथ उसका श्रपना था। स्त्रियां, बालक, मित्र सब यहां से दूर थे, पर वह श्रौर विश्वरथ तो एक ही थे। वे दोनो एक-दूसरे के श्रपने थे ....... विश्वरथ छोटा-सा था। उसे कहीं कुछ हो न लाय यह चिन्ता उन्हें सदा रहती, श्रौर श्राज भी थी।

श्रपनी श्राँखों पर पड़े हुए जाल पट पर उन्होने रोहिशी, शम्बर-कन्या, श्रगस्त्य, जोपामुद्रा श्रादि के मुखो को रह-रहकर तेर जाते देखा। पर वे तो सब न्यर्थ ही थे। विश्वरथ उनके कन्धे पर बैठा था''' पर मार्ग में एक गड्डा श्राथा श्रोर वे दोनों उसमे जा गिरे'''''' श्रगस्त्य के श्राश्रम मे जैसे वे गिर पड़े थे, ठीक वैसे ही'''''

जाने कितना समय बीतने पर ऋच ऋषि को चेत स्राया। घने जंगल में वे पड़े हुए थे। उन्होंने हड्बड़ाकर स्राँखें खोलीं। विश्वत्थ सूमि पर पडे थे—लहूलुहान । उनके स्वयम् के शरीर पर भी रक्त की धाराष्ट्रं बह रही थीं।

विश्वामित्र ने श्रॉबें खोली—''ऋत्त! चल तेरे श्वाश्रम पर ही चलें।''

उनके कानों में एक विचित्र स्वर सुनाई पढ रहा था। हाथों के बल वे उठे—फिर गिर पढ़े—फिर उठे। हां, उन्हें ख्राश्रम पर ही जो जाना है। विश्वरथ भला शत्रुखों के हाथ कैसे पढ सकता है १ जैसे-तैसे वे उठ बैठे। दोनों मित्रों ने एक-दूसरे का हाथ पकड लिया'

जाने कब तक वे एक-दृसरे का हाथ थामे रहे। ऋत्त की श्रॉकें नहीं खुल पा रही थी। विश्वामित्र गिर पडे थे—वे चल नहीं पा रहे थे। ऋत्त ने भूमि पर हाथ फैलाकर टटोला—वे धरती पर पड़े थे। उन्हें किसी भी तरह हो श्राश्रम पर तो ले ही जाना था। वहां ले जाकर उनकी परिचर्या करनी थी। उनके होते वे राह में कैसे पड़े रह सकते हैं?

ऋच ने बहुत प्रयत्न किया, पर वे विश्वामित्र को उठा न सके।
फिर प्रयत्न किया। कुछ उठा पाये थे कि वे फिर गिर पड़े। उन्होंने फिर
प्रयत्न किया और उन्हें जान पड़ा कि उनके मुंह से कुछ खारा-खारासा उमझ आ रहा था। वे चौंक उठे। वे रक्त उगल रहे थे। पर विश्वरथ को—अपने उस प्रिय मित्र को—आश्रम पर जो ले जाना था।
उन्होंने विश्वामित्र को उठा लिया—अधिक-से-अधिक बल लगाकर
.....वह तो उनका परम मित्र था—प्राणाधार.....उनके कंघों पर
तो वह सदा से बैठता आया था.....

वे भ्रागे बढ़ चले। एकाएक हनका पैर फिसल गया ""वे श्रीर विश्वरथ बराबर नीचे की श्रोर लुढ़कते जा रहे थे ""श्राश्रम" उनका श्रगस्य का "विश्वरथ कन्धे पर क्यों नहीं बैठता ? "विश्वरथ "" उनके गले मे से मानो किसी जानवर का-सा स्वर निकल रहा था। वे विश्वरथ को श्रव नहीं उठा पा रहे थे "क्या होगा। श्रक ऋषि के मस्तिष्क में श्रंधकार श्रागया।

#### : 8 :

भागंव श्रीर दस्यु-योद्धा गृध्र, ऋच ऋषि के श्राश्रम में जा पहुँचे। वहाँ भयानक निर्जनता न्याप्त थी। केवल कोई हृदय-वेधक क्रन्दन स्पष्ट सुनाई पड रहा था। श्राश्रम में बहुत-से मनुष्य छिपे हुए पडे थे, पर सामने श्राने का साहस किसी में नहीं था।

निदान जहाँ से क्रन्दन का स्वर सुनाई पड रहा था, उस श्रांगन में वे जा पहुँचे। एक श्रस्यंत स्थूलकाय मनुष्य का शव माड के थाले पर, फूलों के ढेर से ढांककर लिटा दिया गया था। पास ही बैठी एक दस्यु-स्त्री सिर पीट-पीटकर रो रही थी।

गृध्र ने उसे पहचान लिया, ऋच ऋषि की पत्नी है।

"भगवती! भगवती!" गृध्र ने कहा।

स्त्री रोती ही रही। श्रस्तंगत सूर्य की किरणो का प्रकाश उस शव पर श्रीर पास ही सोथे हुए एक दूसरे व्यक्ति पर पड रहा था।

गृध का स्वर सुनकर उस सामने लेटे हुए मनुष्य ने सिर उठाया ।

सूर्य की किरणों के सुनहले प्रकाश में भागव ने उस मुख को देखा, श्रीर तुरन्त पहचान लिया। सुन्दर मुख, विशाल नेत्र, भव्य कपाल, श्रमेद्य गौरव, सूर्य का श्रालिंगन करनी-सी ममता, जगत् की वेदना से श्रीत-प्रोत नयनों का तेज। जिनकी स्वस्थता कभी डिंग नहीं पाती थी, वे भागव भी एक पत्तक कम्प से भर उठे। वे दौड़कर उन चरणों में जा गिरे—"मामा! मामा!"

वेदना पर नियंत्रण करके महर्षि विश्वामित्र ने श्राँखें खोर्ली—
"कौन भाई ?"

"पुत्रक! तू आ गया ? शत शरद् जियो ! अच्छा ही हुआ। सिवता देव ने ही तुभे भेज दिया है। और युद्ध का क्या सम्बाद हे ?" उन्होंने पूछा।

"राजा भेद मारे गए। रानी शशियसी को राजा सुदास लिवा ले गए। राजा पुरुकुत्स श्रीर प्रचयड मारे गए। मेर बड़े भाई भी मारे गए। विपन्न में महर्षि विदन्वन्त श्रीर हर्यश्व मारे गए। पराशर मरते-भरते बच गए। भरत श्रीर भृगु हार गए।"

उस फीके सुन्दर मुख पर से वेदना के चिह्न दूर हो गए।

"राम, बरल ! हमारी पराजय नहीं हुई है। हमारी तो विजय ही हुई है। बरस, श्रव मेरी दो-चार घडी हो शेष हैं। मृगा के उगते ही में देह त्याग दूंगा। मैं इसी प्रतीचा में था कि देव किसी को मेरे पास भेज दें। श्रव्छा सुन !"

"जैसी ग्राज्ञा।"

"यह है मेरा बाज-स्नेही ऋच। इसने भेद का पुरोहित-पद अहण किया था। इसके पत्नी है और बच्चे भी हैं। यहाँ कोई तीन सौ भेद के सैनिक छिपे हुए हैं। इन सबकी रक्षा करना।"

''जैसी श्राज्ञा।''

"चाहे तो इस श्राश्रम को तू श्रपना बना खेना, पर ऋष के बच्चे निराधार न हो जायं, यह ध्यान रखना। श्ररुंधती! रो मत। राम तुर्फे कष्ट नहीं होने देगा। यह मेरा भानजा है।"

"राम! मेरे पास श्रा। शशियसी को सुदास ले गया है। उसकी शुद्धि करके सुदास उसका विवाह कृशास्त्र के साथ कर देगा।"

"वह तो भेद की परम सती है। पूर्व काल में जैसे वशिष्ठ श्रीर श्ररुं धती थे, श्रति श्रीर श्रतुस्या थे, वैसी ही उसे भी बना देना। भेद के पुत्र शिवि को भी वे साथ ले गए होंगे। यदि तेरा वश चल सके तो उसका पालन-पोषण करना, उसे यथेष्ट शिका देना श्रीर राज्य-पद पर ऋासीन कर देना ।" बोखते-बोखते विश्वामित्र का सांस फूल उठा श्रौर उन्होंने रक्त वमन कर दिया ।

''मामा ! श्राप घवडाएं नहीं, श्रापके श्रादेश श्रचर-श्रचर मेरे सिर-श्रॉखो पर है।''

"राम, मेरा राज्य-वंश समाप्त हो गया। देवदत्त चला गया, उसके भाई भी चले गए, रोती-श्रकुलाती रोहिणी भी चली गई, पर उसकी चिन्ता मुक्ते नहीं हैं " श्राज मेरी विजय हुई हैं। संयम श्रीर तप महान् हैं, पर उनसे भी महानतर हैं श्रारम-समर्पण का पराक्रम। वह पराक्रम करने का श्रेय देवों ने मुक्ते प्रदान किया है। मैं हारा नहीं हूँ। इस भग्न-प्राय श्रार्यावर्त के मस्तक पर मैंने एकता का ध्वज-दण्ड रोपा है। मेरे मरण से उस पर सुवर्ण-कलश चढेगा। इस मृत्यु में भी श्राज मेरी विजय है। इतने वर्षों के युद्ध के फलस्व इप भरत, पुरु, श्रनु, दृह्यु, नृत्सु श्रीर दस्यु श्राज एक हो गए हैं—संस्कारों श्रीर सम्बन्धों में फिर विश्वामित्र को खांसी श्रा गई श्रीर उन्होंने रक्त को थूक दिया। श्रारं धती ने उन्हें पानी पिलाया।

"रग, जाति श्रौर गोत्र के भेदो से ऊपर उठकर, श्रपने संस्कारो श्रौर सम्बन्धों में, श्रपने किये हुए पराक्रमों के गर्व से श्रार्थ श्राज एक हो गए हैं, श्रौर मेरी स्मृति से उठती हुई ज्योति मे वे सदा एक होकर रहेंगे।"

फिर महर्षि ने श्वास लिया।

"मेरी विद्याकी रत्ता शुनःशेष करेगा। वह तेरा भक्त है। मेरी संतानें तो सब मर चुकी हैं, पर भरतो का राज्य-सिंहासन सूना न रहे, यही देख लेना।"

"किसे बिठाना है उस पर ?"

"राम ! हरिश्चन्द्र के नरमेध से निवृत्त होकर जब मै लौट रहा था, तो निर्जन बन में मुक्ते मेनका मिल गई। कएव ने हमारी पुत्री का पालन-पोषण किया, राजा दुष्यन्त के साथ उन्होंने उसका विवाह कर दिया। उनका पुत्र भरत है। ऋषि कवष ऐलूष सब जानते हैं। उसी को भरतों के सिंहासन पर विठाना "" जो कुछ मैने कहा. है, उसका रंच-मात्र भी शोक नहीं है। श्रपने रक्त की निद्यों बहाकर हमने इस समूचे देश की एकता साधी है। भरत जब बढा हो जाय, तो उसे मेरा यह मंदेशा कह देना—"इस भरत-खरड को देव-खरड से भी श्रधिक तेजोमय बना देना।"

''श्रीर क्या श्राज्ञा है ?''

"कुछ नहीं, श्रभी मृगा के उदय होने में बहुत देर है। जमदिन से कह देना कि मैं श्रीर ऋच बातपन में साथ-साथ सोया करते थे, श्राज भी साथ ही सोने जा रहे है।"

"इन्हें क्या हुन्ना ?" भार्गव ने पूछा।

"मेरा शव विशष्ठ के हाथ में न जा पाये, इसीसे यह मुक्ते मेरे रथ मे से उठाकर ला रहा था, उठाते समय उसे भी तीर लगे" "" फिर विश्वामित्र खांस उठे, श्रौर मुँह से रक्त के काग निकलने लगे।

''यह स्नेह-सूर्ति श्रपने प्राणो को संकट में डालकर भी मुक्ते यहाँ उठा लाया—गिरता-पहता, लड़ख़दाता हुआ, मुक्ते श्रीर श्रपने आपको जैसे-तैसे घिसटता हुआ। मेरे गौरन की रहा के लिए इसने प्राण दे दिये हैं।"

"घन्य है !"

''बालपन का यह मेरा साथी है। इस जैसा मित्र ही मुक्ते साथ मरने का लाभ दे सकता है।"

"मामा! श्राप जो कहना चाहते थे वह सब कह चुके हों तो मैं मुनि वशिष्ठ को बुला लाता हूँ। वे श्राप से मिलने की बहुत उत्सुक हैं।"

"मुनिवर <sup>१</sup> देवों की कृपा का पार नहीं है। तू जाकर उन्हें बुला ला।" विश्वामित्र के स्वर मे विजयनाद ग्'ज उठा। उनकी प्रकुल्लित आँखें चमक उठी।

"श्ररु, मुक्ते इस काड के सहारे टिका कर बैठा दे। गृध्र, श्रानि-कुण्ड में ईंधन डाल दे। ज्वालाएँ उठने दे। विपुल '' '' उन्होंने खॉसकर चितिज पर दृष्टि गडा दी, वे गुनागुना उठे—''ॐ भूभू वः स्वः। ॐ तत्स-वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्।''

भार्गव वशिष्ठ मुनि को लेकर लौट श्राये।

"मुनिवर '" विश्वामित्र ने कहा—"शब्दों के द्वारा ही श्रापको प्रणाम कर सकता हूँ, चमा करना।"

"महिष विश्वामित्र ! मेरे श्राशीर्वाद हैं तुम्हे," विशिष्ठ ने पास श्राकर ममस्वपूर्वक विश्वामित्र के बालों को ऊपर हटाकर उनके माथे पर हाथ रखा।

"मुनिवर ! श्रभी-श्रभी मृगा का उदय होगा, मै पितृलोक मे जा। रहा हूँ। जाने से पहले श्रापके दर्शन करके कृतार्थ हो गया हूँ। मैं श्रापके ऋग को स्वीकार करता हूँ।"

"मेरा ऋण !" विशिष्ठ ने कहा—"विश्वामित्र, मै वृद्ध हूँ, फिर भी तुम्हारे सम्मुख चमा का प्रार्थी हूँ। तुम्हारे कार्यों मे मैने बहुत अंतराएँ डाली हैं।"

''सुनिवर, श्रापने कोई अन्तराएँ नहीं डालीं। श्राप ही के कारणा तो में हूं। विशष्ट न होते, तो में श्राज केवल विश्वरथ होता। श्राप ही की स्पर्धा से प्रेरित हो मैंने यह विश्वा और तप की सिद्धियाँ प्रास्तः की हैं। श्रापके पुरोहित-पद का श्रानुकरण करके ही मैंने राज्य त्याग कर पुरोहित-पद स्वीकार किया। श्रापकी मंत्र-विद्या की स्पर्धा में ही मैंने यज्ञ-विधि की स्थापना की। श्रापका वर्ण-भेद का विष उतारने के लिए ही मैंने दाशराज्ञ की जुनौती केली। श्राप गगनजुम्बी गिरिराज हैं। श्रापके पराक्रमों के शिखर लांघकर ही मैं सबल हो सका हूं।"

"ऋषिश्रेष्ट, देवो ने हमे ऋषिं दी हैं-पर भिन्न-भिन्न सत्यों काः

दर्शन करने के लिए। कौन जाने इसमे क्या रहस्य छिपा है १ तुम्हारे सत्य का विरोध यदि न किया होता, तो मै भी श्राज क्या होता ? पर एक ही बात का बड़ा खेद है मन मे। मैं तुमसे वय में बहुन बड़ा हूँ। मुक्ते पितृ-लोक मे जाना चाहिए था, पर मेरे बदले श्राज तुम्ही चले जा रहे हो।"

"मुनिवर, मुक्ते खेद नही है। मैं तो कृतकृत्य हो गया हूँ। देवों ने बिन-मॉगी ही सिद्धि मुक्ते दे दी है।" विश्वामित्र को फिर खांसी श्रा गई। श्रपने तेजस्वी होते जा रहे नेत्रों को उन्होंने विशिष्ठ पर टिका दिया।

"वरुण के पुत्र, मुनि-श्रेष्ठ! भगवान् सिवता ने मेरी मारी इच्छाएँ पूरी कर दी हैं। उन्ही को कृपा से मैंने श्रार्यों श्रोर दस्युश्रों के बीच के भेद को भिटा दिया, शम्बर-कन्या को श्रार्या बनाया, मानव-मात्र के लिए श्रार्यत्व को सुलभ कर दिया। विशिष्ठों की विद्या के समच ही मैंने विश्वामित्रों की विद्या को स्थापित किया है। मेरी विद्या का उत्तरा- विकारी, शम्बरी का पुत्र शुनःशेष, उसको प्रसारित कर रहा है। जहाँ भी गायत्री का उच्चारण होगा, वहाँ विश्वामित्र की श्रारमा मूर्तिमान हो उठेगी…"

दिश्वामित्र की श्राँखे निस्तेज हो गईं, श्रीर ने थोड़ी देर चुप रहे। कुछ देर रहकर फिर प्रयस्नपूर्वक ने बोले—

"देवों ने मेरे हाथों मानवों के भीतर के देवत्व को सिद्ध करवाया है। उन्होंने कृषा करने में कुछ भी उठा नहीं रखा। मानव-मात्र के लिए मेरे श्राँस् बहे है श्रीर-श्रपने श्रांसुओं की सिरता मे मुक्ते सत्यों के दर्शन हुए है। मानव-मानव के बीच का भेद मैंने मिटाया है। श्रार्थत्व न तो रंग मे ही है श्रीर न कुल में है, जहाँ देवों की शरण में जाने की शक्ति है, वहीं श्रार्थत्व है।"

''सुके निमित्त बनाकर देवों ने यज्ञ के मार्ग का विधान किया, नर-मेध को रोका, श्रीर गये श्रार्थंत का स्त्रजन किया है।''

"मुनिवर! जब मैं छोटा था तो आर्यों की पाँच जातियाँ थीं--श्रीर

टस्युओं का समूह था। श्राज यदु, पुरु, श्रनु, दुह्यु भरत श्रौर तृत्सु एक हो गए हैं। मुनिवर! क्या श्रापने मान जिया कि मै भेद के श्रत्याचारो के पत्त मे खड़ा रहकर श्रधर्म का समर्थन कर रहा हूँ १ नहीं...नही।" सब जुप थे विश्वामित्र बडे प्रयत्न से फिर बोज सके—

"नहीं, नहीं, मैं तो केवल श्रायों श्रौर श्रनायों के बीच का भेद मिटाया चाहता था। श्राज दाशराज्ञ के परिणामस्वरूप श्रायं श्रौर दस्यु राजा एक-दूसरे के समधी हो गए हैं। सहस्रो श्रायं श्रौर दस्यु साथ-साथ रहे हैं, साथ-साथ सोये, विद्या सीखी श्रौर यमजोक गये हैं; सहस्रों श्रायीएं दस्युश्रो की पिनयाँ हो गई है, सहस्रों दस्यु स्त्रियों ने श्रायों को जन्म दिया है। श्राज जिसने मुक्ते गुरु माना है, वही भरत "

"मानव-मानव के बीच का भेद तो श्रार्थत्व को कलंकित करता है। जहाँ संस्कार है, वहीं श्रार्थत्व है। सुनिवर ! यह तो श्रापने ही सिखाया है। रक्त तो सबके भीतर वहीं है। स्त्री श्रीर पुरुषं मात्र से सन्तान उत्पन्न होती है।"

"श्राप शायद मानते हो कि मैंने अष्टाचार करवाया है। श्रायों श्रौर दस्युश्रों के वर्ण-भेद पर रची हुई सृष्टि तो एक महान् श्रसस्य है। मैंने वर्ण-भेद को भुलाकर संस्कार-भेद की शिचा दी है। जो तप श्रौर विद्या को सिद्ध करे वही श्रार्थ है। इनी देह मे जो नवजनम धारण करता है, वही श्रार्थ है। इसी देह मे जो नवीन-संस्कार-जन्म नहीं प्राप्त कर सकता, वही श्रार्थ है।"

"मुनिवर! सुदूर जंगलो में तप श्रीर विद्या से वंचित मानव पशु के समान विचरते रहते हैं।"

विश्वामित्र की श्राँखें प्रफुछित श्रौर तेजस्वी हो उठी। श्रीन की ज्वाला मे उनका सुन्द्र मुख एक मोहक भव्यता से दीस हो उठा।

"भानव तो आर्थस्व के पथ पर चलकर देवन्व पाने को सिरजा गया है" "मुक्ते चारों दिशाओं में उसकी प्रेरणा व्याप्त होती दिखाई पड़ रही है" "" दिपद पशु विद्या और तप के द्वारा पुनर्जन्म पाते दिखाई पड रहे है। भरत विश्वामित्र ने जिस मंत्र का दर्शन किया, वह दसो दिशाश्रो मे सुनाई पड रहा है।" स्वर शिथिल हो गया। कमल-पत्र-सी श्रॉब्लें मुँद गई—"दस लच्च योजन तक—काल के श्रन्त तक—यज्ञ की वेदी के समान यह खरड मनुजो को देवस्व प्राप्त कराकर सृष्टि का उद्धार कर रहा है "श्राशो, में श्रांसू पोइता हूं "में हृदय से चाप लेता हूं। देवपद की प्राप्त के दिन्य पथ पर में इसे लियं जा रहा हूँ "राग-द्वेष से परे" कोई रोशो नहीं "वरुणदेव ज्योम के द्वार खोल रहे हैं।"

'''''''''''''''''''''''''' अपर, श्रीर ऊपर''''' '' स्वर मंद हो चला । श्वास घुटने लगा । विश्वामित्र गुनगुनाये---''जमदग्नि ! भाई मृगा उदय हो गई''''''''

विश्वामित्र ने माथा दुलका दिया। भागेव ने गिरते हुए ऋषि का शरीर थाम लिया। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ की श्रॉखो से श्रॉस् टपक रहेथे।

## : 4 :

श्रायांवर्त पर बिजली श्रा गिरी। ऋषियों के श्राश्रमों, राजाश्रों के आमों, किसानों के पुरवों श्रीर दस्युश्रों की बस्तियों के हृदय बैंट गए। महर्षियों के मंत्र-दर्शन श्रधूरे रह गए। बनों में बनवासियों की स्त्रियाँ चक्की पीसते-पीसते रुक गईं।

भयानक, श्रकरुप्य घटना घटने जा रही थी, उसी की चिन्ता से सबके चित्त उचाट थे श्रीर सब एक-दूसरे का मुँह ताक रहे थे।

राम भागेंव पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए पतिता माता को मारने को लिवा ला रहेथे। और माँ को मारकर, इस अधर्म का आयश्चित्त करने के लिए अपने स्वयम् के प्राग्य त्यागने की भीषण प्रतिज्ञा राम ने कर ली थी।

श्रार्यावर्त की सामुदायिक कल्पना पर भागैव ने श्रपना प्रभुत्व

स्थापित कर लिया था। जन-जन के मुँह श्रीभवृद्धि पाती हुई दंतकथाएँ बस्ती-बस्ती में फैल गईं। राम के जन्म के समय पर्वत फट पड़ा था। बचपन से ही उनके भीतर का देवत्व प्रकट हो चला था। दस्यु उन्हे मार न सके-शीर न पाणि ही उन्हें बेच सके। श्राठ वर्ष की वय मे उन्होंने श्रकेले ही भेडिये को मारा था। शुन शेप को उन्होंने वरुण के दर्शन कराये थे, लोमा के लिए उन्होने सहस्रार्जुन का गला दाब दिया था श्रीर सौराष्ट्र में उन्होंने श्रपने प्रताप से नदी बहा दी थी। उन्होंने नागो का उद्धार किया था, शार्यातों का संहार किया था, श्रौर माहिष्मती मे उन्होंने सहस्रार्ज्जन को आतं कित कर उसकी रानी को अपनी शिष्या बनाया था तथा अघोरियों के गुरु को अपने अधीन कर लिया था। वे हवा में उहे, पानी पर चले. महादन्ती सिद्धेश्वरी उनके भीतर प्रवेश कर गई। तीस सहस्र यादवो को आर्यावर्त लिवा लागे। रक्त-पिक्त से पीडित गन्धर्यों का संहार करके, माँ को अपने कंधे पर उचका लाये, श्रकेले हाथों रातो-रात उन्होने वीरो का श्रग्नि-संस्कार किया । विश्वामित्र ने उन्हे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। श्रव घायल योद्धाश्रो को धीरे-धीर वे भूगुत्रों के आश्रम में भेज रहे थे। सबसे पीछे वे आयंगे-श्रीर फिर बिल चढायंगे-श्रपनी माता की श्रीर श्रपनी ।

श्रकल्प्य. भयंकर श्रीर हृदय थर्रा देने वाला था यह पराक्रम !

श्रीर पिता भी कैसे ? विद्वान, तपस्वी, एकनिष्ठ। श्रीर कैसी माता ? श्रम्बा, कल्याणी, श्रकेले हाथों जो रक्त-पित्तियों की सेवा करती थीं श्रीर सहस्तों मरते हुए मानवों को जिसने यम के पाश से छुड़ा लिया था। उसने भी पित की श्राज्ञा को शिरोधार्य किया था। मरते हुए गंधर्वों की परिचर्या करने के लिए उसने पित की श्राज्ञा का उल्लंघन किया था। श्रब उसी का दण्ड उसे दिया जा रहा था। मरना उसका धर्म था। श्रोर उसे मारना यह पुत्रका धर्म था। कैसी परनी श्रोर कैसी माता ? श्रकरूप्य, भयंकर, हृदय हिला देने वाला धर्म-संकट था यह !

मुनिवर वशिष्ठ ने कहा था—"जमद्गिन की प्रतिज्ञा यदि निष्फल

हुई तो महर्षि का वचन टल जायगा । श्रीर रेगुका के समान कल्याशी का वध यदि उसका पुत्र करेगा तो यह श्रधमं की पराकाष्ठा होगी । इस भीष्म कर्तव्य का पालन करके श्रार्य-धर्म का गोक्षा जामदर्ग्नय यदि देह त्याग देगा तो श्रार्यावर्त का भविष्य नष्ट हो जायगा । श्रार्थत्व के हूबने की बड़ी श्रा पहुँची थी । उसका रक्षा करने क लिए देव-हृपा की याचना की जानी चाहिए । "अत्येक श्राश्रम में यज्ञों के द्वारा देवों का श्राराधन करो, श्रीर भी जिसने जो बन सके करो ।" यह सम्देशा केकर विशिष्ठ सारे श्राश्रमों के द्वार-द्वार घूम गए, अत्येक तपीवन में यह सम्बाद सुनकर हृदय विदीर्था हो रहे थे ।

महर्षिश्रेष्ठ वशिष्ठ, महर्षि करव, अगस्त्यों के अप्रणी स्वेतपाद, विश्वामित्र श्रेष्ठ शुनःशेष, ऋषि कवष ऐलुष, आंगीरसों के प्रमुख दीर्घ-तमस आदि सब भृगुओं के आश्रम में एकत्रित हुए श्रीर इस विपत्ति से आर्यावर्त को उबारने का संकल्प करने लगे।

सहस्रो मनुष्य ऑस् टपकाते हुए, दिन-दिन निकट भाते हुए, इस हृदय-द्रावक नाटक की भयंकर पराकाष्टा को देखने के लिए भाश्रम की श्रोर चल पड़े। इस व्यथा से भ्रमिभूत होकर सबके हृदय रेणुकाकी पूजा करने लगे श्रीर राम को श्रपने श्रंतर का श्रव्यं चढ़ाने स्वगे। दो ही महीनों मैं वे दोनों आयों के स्वास श्रीर प्राया बन गए।

# : & :

भृगुश्रेष्ठ जमद्गि का मस्तिष्क सदा विश्वमित ही रहा करता था। वे नीची दृष्टि किये सरस्वती के तीर पर इधर-से-उधर चक्कर काटा करते थे।

त्रपने श्रादशों के भगन और चुद्ध श्रवशेष उन्हें श्रपनी करूपना के सामने पढ़े दिखाई पढते। उनकी श्रात्म-श्रद्धा नष्ट हो गई थी; इतना ही नहीं प्रत्युत उन्हें इस बात का भी एक तीव्र भान दिन-रात जलाया करता था कि उहोंने समग्र-सृष्टि का दोह किया है।

जिन भगवती श्रम्बा को उन्होंने श्रार्थ स्त्रीत्व का परम श्रादर्श माना था, वे श्रब पराई हो गई थी। जिन पुत्रों को उन्होंने कुल-तारक मान रख था, वे कुल-कलंक सिद्ध हो चुके थे। कवि चायमान चल बसे थे।

श्रथर्व-विद्या का उद्धार करनेवाला कोई नहीं रह गया था। सृगु छिन्न-भिन्न हो गए थे। श्रनु, दृक्षु और तुर्वसु परस्पर मार-काट मचा रहे थे।

समूची सृष्टि चूर-चूर हो गई थी। वे केवल यम की कामना कर रहे थे, पर वह भी स्ना नहीं रहा था। स्नाशा श्रीर उत्साह से शून्य जीवन में वे स्वास नहीं ले पा रहे थे।

इतने महीनों के उपरान्त श्रव राम भी श्रा पहुँचा था। वह भी श्रम्य पुत्रों की भाँति कायर श्रीर श्रादर्श-श्रष्ट था। श्रभी तक वह लौटकर नहीं श्राया था। लौटकर श्राता भी कैंसे ? वह महर्षियों की सन्तान नहीं था, वह तो छुल-कलंकों का वशज था। पिरिचित शृगु श्रयणी मर-खप गए थे। पिरिचित स्वर श्रमसुने हो रह जाते। चार पुत्रों में से तीन चले गए थे। चौथा श्रदृष्ट हो गया था—उनकी श्राज्ञा का पालन करने में श्रपने की कायर श्रीर श्रसमर्थ पाकर। वह श्रभो लौटकर नहीं श्राया था।

श्राश्रम में कुछ विचित्र हलचल दिखाई पड़ रही थी। श्रापित्वित मनुष्य श्रमजाने शस्त्र लेकर श्राते-जाते दिखाई पडते। श्रास-पास के जंगल बड़ी शीघ्रता से कट रहे थे, श्रौर स्थान-स्थान पर नई मोंपिडियाँ बनती जा रही थीं। नदी के उस पार भा मोपडे खडे दिखाई पडते थे। स्वप्नाविष्ट मनुष्य जिस प्रकार किसी श्रचल सृष्टि को उलट-पुलट होते देखकर उसे भूलता जाता है, वैसे ही जमद्गिन इन नये परिवर्तनों को देखते श्रौर उन्हें भुला देते। उनके साथ जैसे उनका कोई सम्बन्ध नहीं था। वे तो यमलोक को प्रस्थान किया चाहते थे। पर यमराज श्रमी श्रा नहीं रहे थे।

एक बृद्ध मनुष्य श्राकर उनके पैरों पडा करता था। कोई एक प्रतीप भी श्राया करता था। लोमा—हॉ, सुदास को बहन—श्रीर कोई विशाखा उनके लिए भोजन लाया करती थी । ये मपने के समान उन्हें बहुत ही ग्रहचिकर जान पडते थे ।

वे तो इन सब से दूर जाना चाइते थे—यमलोक में। पर प्रभी निमंत्रण नही श्राया था। वे स्वयम् भ्रुगुष्रो के मात्र सुद्ध श्रवशेष थे, एक प्रतापी कृत के कुठार-स्वरूप थे।

विमद श्राया श्रीर संवाद लाया कि राम रेग्युका को लेकर श्रा रहा है। उसने कहलाया था कि 'पिताजी के चरणा में में श्रम्बा का शिरच्छेद करू गा।" चीण हो चले जमदिग्न की तेज श्रांकों में जैसे तेज श्रा गया। एक पुत्र था श्रवश्य, जो कुल का गौरव था श्रीर पिता की श्राज्ञा का पालन करने के लिए तैयार था। जलते हुए जंगको पर जैसे वृष्टि हो जाती है, वैसे ही हृदय की ज्वालाश्रों की सर्वभची लपर्टे पल-भर के लिए कुछ कम हो चलीं।

विसद श्रीर जोमा कभी-कभी राम के पराक्रम की बात छेड़ा करते थे। पर जमद्गिन उसमें कोई रस न जेते।

राम की भीष्म प्रतिज्ञा से आश्रम में हाहाकार क्याप गया था। 'पिताजी की आजा है अतएव अम्बा का शिरक्छेद करू गा, और माता का वध करके में जी नहीं सक्तूँगा।' राजा भद्रश्रेयय, प्रतीप और विमद् आदि के हृद्य उचाट हो गए। अम्बा की परम पवित्र सेवाओं को बार्ते सुनकर, जमद्गि के हृद्य को स्पर्श करने के उन्होंने बहुत प्रयस्न कर देखे, पर कोई भी सफल न हो सका।

दाशराज्ञ समाप्त हो गया था। शृगु. भरत, अनु, द्रुझ आदि भागकर चले आ रहे थे। अनुदेश में आये हुए खी-पुरुष भागंव के शिष्य होने के कारण, जन्म से शृगु न हाते हुए भी भागंव के नाम से ही पुकारे जाते थे।

जोमा और प्रनीप भागेंव की शिका के फलस्वरूप ब्यवस्था के कार्य में प्रवीस हो गए थे। आश्रम श्रव व्यवस्थित हो चला था। मंत्रोदचार और शिचा, सस्त्र-विद्या स्रस्त्र-विद्या का श्रभ्यास श्रारम्भ हो गया। था। घोडो श्रौर गायो का शिचला श्रौर प्रतिपालन व्यवस्थित रूप से होने लगा था। भागव की पद्धति के श्रमुसार नये योद्धाश्रो के शतक तैयार होने लगे थे।

विमद के साथ श्रीर उसके परचात् भी दिन-प्रतिदिन, स्वस्थ हो चले वायल जन तथा लंगड़े-लूले श्राश्रम मे श्राने लगे। साथ-ही-साथ वे दस्यु योद्धा भी, जो रण मे से भागकर इधर-उधर जा छिपे थे, भागव के शिष्यपद को स्वोकार कर श्राश्रम में श्रा पहुँचे। जन-जन के मुख पर श्रम्बा की प्रशंसा श्रीर भाग्न की भक्ति के गीत थे। श्रनेकों ने उनकी परिचर्या श्रीर प्रेरणा से पराजय को भूलकर फिर से मनुष्यस्व प्राप्त कर लिया था।

दिन श्रौर रात नये श्राये हुए समृहो का स्वागत कर उन्हे श्राश्रम की व्यवस्था में समाविष्ट करने का काम लोमा, प्रतीप श्रौर विशाखा मिलकर किया करते थे।

पर किसी के भी जी में निश्चितता नहीं थी। भागेंव की भीष्म प्रतिज्ञा श्वाठो पहर उनके हृदय को कुरेदा करती थी। श्रिष्ठकांश वृद्ध जमदिग्न को क्रोध की दृष्टि से देखा करते थे। सभी निःश्वास छोडकर 'श्रम्बा! श्रम्बा!' का जाप किया करते थे।

जो भृगु श्रम्बा को कुलकलंकिनी मानते थे, वे भी भक्तिपूर्वक उनके श्राने की बाट जोह रहे थे। उनका नाम तक लेने में जिन्हे छूत लगती थी, ऐसे लोग भी श्रब उनके वास्सल्य का कीर्तन करने लगे थे।

लोमा, भद्रश्रेणय श्रौर विमद बडी चतुराई से जमदिग्न के निकट श्रम्बा की चर्चा करने लगे। पर उनका नाम सुनते ही जमदिग्न काँप उठते श्रौर एक ही प्रश्न पूछते—"राम कब श्रायगा ?"

रेखुका का नाम जमद्गिन की जिह्वा पर कभी न त्राता। पर उनके मन से उसका ध्यान कभी दूर नहीं होता था।

श्रम्बा की बिल चढाये बिना जमदिग्न का प्रसन्न होना सम्भव नहीं था। श्रीर श्रम्बा की बिल देकर जीना भागव ने श्रस्वीकार कर दिया था। वृद्ध जमदिग्नि हिमालय के समान निश्चल पडे हुए थे।

धीरे-धीरे रण-चेत्र पर से सभी लौट श्राये । डोली में बैठकर पराशर मुनि श्राये । रण-चेत्र से बटोरे हुए कंकण श्रीर कुण्डलों से धनाक्का होकर वृश्चिक श्रीर उसका कुटुम्ब भी श्रा पहुँचा । सबकी श्राँखों में सम्मुख श्रा रहे भयंकर चणों के श्रशुभ चिह्न नाच रहे थे ।

धीरे-धीरे समस्त श्रायांवर्त वहाँ इस प्रकार श्रा जुटा जैसे कोई यात्रा का प्रसंग हो। सबके अन्त में महिष् वृन्द भी चिन्तातुर वहन लिये श्रा पहुँचा। यह केवल एक महिष् का या किमी एक विशष्ट कुल का प्रश्न नही था। समूचे श्रायंत्व की यह श्रंतिम कसौटी को घड़ी थी। विश्वामित्र के पुत्र शुनःशेप ने महिष्यों का स्वागत किया। लम्बी मंत्रणा के उपरान्त महिष्गण विशष्ट-प्रमुख जमहिन के पास गये।

"भृगुश्रेष्ठ, शतंजीव!" विशिष्ठ ने श्राशीर्वाद दिया। जमदिनि की दिष्टि निश्चेतन सी ही बनो रही। वे कुछ पहचान न सके।

"में हूं वशिष्ठ, महर्षि जमदग्नि ! मुक्ते नहीं पहचाना ?" जमदग्नि कोप उठे श्रौर उनके पैरो पर गिर पद्दे ।

"महर्षि, क्या मेरी विद्धंबना करने श्राये हें ? पधारिए, मैं महर्षि नहीं हूं।"

"श्राज तीसरे पहर रेखुका श्रा पहुँचेगी," विशष्ट ने कहा, श्रीर जमद्गि के श्रोठ काँप उठे। महर्षि की श्रोर पीठ फेरकर वे वहां से चले गए। मानो किसी तीव वेदना से पीडित हो, ऐसे उनका सिर हिल रहा था।

मुनिवर वशिष्ठ के हृदय में निराशा ज्याप गई, जमदिन के लिए अपनी-प्रतिज्ञा को लौटा लेना सम्भव नहीं था। श्रीर महर्षियों की प्रतिज्ञा तोड़ी भी कैसे जा सकती है।

सबकी ग्राँखो में ग्राँसू भर श्राए।

श्राश्रम में एकत्रित जन-समृह सिसिक्यां भरता हुआ, श्राश्रम के प्रवेश मार्ग पर श्राकर खड़ा हो गया। उनके प्राण भाग्य श्रा रहे थे। पर उनके सामने देखने श्रीर उनका स्वागत करने का साहस किसी मे भी नहीं था।.

कभी जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी, ऐसा भयंकर च्रण निकट ब्राता जा रहा था। देवाधिदेव-से गुरुदेव पिता की ब्राज्ञा का पालन करने के लिए परम कल्याणी श्रम्बा का शिरच्छेद करने वाले थे, श्रीर फिर—फिर—वे स्वयम् भी नहीं जियेगे। भगवती लोमहर्षिणी की श्राँखें मानो फटी-मी रह गई थीं।

गर्जन करते हुए प्रमत्त घोडे की पद-चाप पास श्राती सुनाई पड रही थी; यम के महर्षि के पगरव से भी श्रधिक भयंकर थी वह।

सब लोग रो पड़े। स्त्रियां सिर पीटने लगीं।

भागेव के लिए प्रतिज्ञा तोडना सम्भव नही था। श्रीर भृगुश्रेष्ठ श्रपनी एक-मात्र इच्छा का त्याग कर सकें, यह भी सम्भव नही था।

गर्जन करते घोडे की पद-चाप श्रीर भी पास श्रा गई। सबके हृदय फट पड़े।

उडती हुई धूल के बगूले वास्याचक के समान छा गए। काले बादलों के समान प्रचएड घोडा श्रीर परशु की विद्युच्छटा धूल के बादलों में चमक रहे थे। श्रांधी के वेग से घोडे ने श्राश्रम में प्रवेश किया। लोग श्राक्रन्द कर रहे थे। फूलों की गेंद के समान श्रम्बा भागव के हाथों में थीं। रास्ते पर श्रीर श्राश्रम में सहस्रों पुरुष, स्त्रियाँ श्रीर बालक श्राक्रन्द करते हुए देख रहे थे।

"श्रम्बा! श्रम्बा!!" सबके श्रात हृदय पुकार उठे। पर्याकुटी के श्रागे विमद ने घोडा सम्हाला श्रीर भागव उतर पडे। उनकी विकराल श्रॉखें देखकर विमद के बोल गले में ही श्रटक गए।

भार्गव श्रम्बा को दोनों हाथों में लेकर छलांग मारते हुए श्राश्रम के पिछ्ठवाड़े जा पहुंचे, जहाँ जमदिग्न चक्कर काट रहे थे। उनके पीछे-पीछे विमद, भद्रश्रेण्य, प्रतीप, कूर्मा श्रौर उज्जयन्त श्रादि भी श्रा पहुँचे; स्तोमा श्रौर विशाखा वहाँ पहले हो से रोती हुई खडी थीं। महर्षिगण वहाँ चितातुर मुख किये बैठे थे। वशिष्ठ मुनि खडे हो गए।

भाग व न श्राकर श्रम्बा को पिता के चरणो मे रख दिया। श्रम्बा खडी हो गईं श्रौर जमदिग्न के पैरों पड़ी।

जमद्गिन बावले-से होकर उन्मत्त तेज-भरी श्रांखो से निहार रहे थे— श्रम्बा से भाग व की श्रोर श्रौर भाग व से श्रम्बा की श्रोर।

"पिताजी ! पिताजी ! श्रम्या को लिया लाया हूं," गम्भीर स्वर में भाग व ने कहा।

जमद्गिन बोले—''राम! तू श्रा गया १'' उनकी श्रांने निस्तेज हो गईं। थर-थर कांपते हुए उन्होंने श्रांखें मींच लीं।

"पिताजी ! पिताजो ! मैं राम, श्रम्या को लेकर श्रा गया हूँ। भगवती श्रम्या को ।"

जमद्गिन ने श्रॉलें खोलीं, श्रीर चारों श्रीर इस प्रकार देखते रह गए जैसे उनका श्वास रुंध रहा हो।

सारा समूह निःशब्द, श्रनिमेष देखता रह गया।

जमदिश्न की श्राँखों में तेज उमर श्राया, किसी केंचे गिरि-श्टंग के समान राम पिता श्रीर माता पर श्रारूढ़ थे। उनके मुख पर एक श्रँधेरा बादल घिर श्राया था। उनकी दोनों श्राँखों से विह्न की सरिताएँ बह रही थीं।

"पिताजी! मैं राम श्रम्या की लेकर श्रा गया हूँ। मैंने श्रापकी श्राज्ञा का पालन किया है।"

जमदिन्त की श्रांखों में कुछ चैतन्य-सा जाग उठा। उन्होंने श्रपने पैरों के पास हाथ जोड़कर घुटनों पर पड़ी हुई रेखुका को देखा, श्रीर इस प्रकार पीछे हट गए मानो श्रसहा खानि से कॉंप उठे हों।

''राम ! राम ! त् मेरा पुत्र है ?'' उनके स्वर में वेदना थी। ''हाँ, विताजी,'' राम ने संयमपूर्वक उत्तर दिया। ''मेरी श्राज्ञा का पालन करेगा न ?'' ''हाँ, विताजी।'' ''इस अनार्या का शिरच्छेद कर,'' जमद्गिन ने कहा।

मेदिनी कॉप उठी। सिसिकियो ने उस निःशब्दता को थर्रा दिया। "हाँ, पिताजी," राम ने परशु उठाकर कहा—"श्रम्बा! श्रम्बा! कस्याणी, पिताजी की श्राज्ञा तेरे श्रीर मेरे सिर पर है। गरदन प्रस्तुत कर" अर्भान के स्वर मे मार्दव था—श्रथाह प्रेम से परिष्तावित।

''बेटा ! यह ले । तेरे हाथों मेरी मृत्यु हो, केवल यही मेरी याचना है ।"

वशिष्ठ मुनि पास सरक श्राए—''ऋगुश्रेष्ठ जमदग्नि !'' उन्होंने कहा।

जमदिग्न सचेत होते जा रहे थे श्रौर रेखुका, विशष्ठ मुनि,तथा राम की श्रोर क्रम-क्रम से देख रहे थे।

"राम!" जमदिग्न ने कहा—"सृष्टि के श्रादिकाल से श्राज तक श्रार्य-जीवन में यह कभी देखा-सुना नहीं गया कि कुलपित की श्रधां-गिनी ने कभी पर-पुरुष का सेवन किया हो। वह मैंने देखा है अपने ही कुल में, अपने ही घर में। आर्य-जीवन की श्रुद्धि की रचा करने के लिए धर्म का श्रन्तिम बार पालन किया चाहता हूँ। मैंने अनेक कुलटाओं का शिरच्छेद किया है और करवाया है। श्राज श्रन्तिम बार फिर श्रपने उसी धर्म का पालन किया चाहता हूं।"

सिसकते हुए रेखुका ने श्राँखो पर हाथ दे लिये। भागैव का मुख गहरा लाल हो गया। उन्होंने काँपते स्वर में कहा—"पिताजी! मैं भी पुत्र धर्म का पालन कर लूं —श्रन्तिम बार। पर—"

जमदिग्न चिकत होकर सुन रहे थे।

"मै अम्बा को मारूँगा अवश्य। पिता की आज्ञा को माथे पर चढ़ाऊँगा। किन्तु उसके अनन्तर फिर मै आपके पितरों मे जाकर नहीं मिलना चाहूँगा। मैं भी अम्बा का अनुगमन करूँगा। पिता की आज्ञा का उस्लंघन करके अथवा माता की हत्या करके मै आर्थत्व का उद्धार नहीं कर सकूँगा श्रोर यदि वैसा भी कर सकूं, तब भी मुक्ते फिर जीना नहीं है।"

''तू मरना चाहता है <sup>9</sup>'' पुत्र की बात का ऋर्थ ममर्फकर धीरे से जमदिग्न ने कहा।

"भृगुश्रेट्ट! श्रव तक श्रापका पुत्र होकर में भान भूला हुन्ना था। श्रव श्रापके कहने से मैं भले ही श्रार्य हो जाऊँ, पर श्रपनी दृष्टि में तो मैं चाएडाल से श्रिधिक श्रधम हो जाऊँगा। जीवन-भर श्रापने श्रार्यत्व पर गर्व किया है। पर उसके सामर्थ्य से श्राप सदा ही भाग छूटे हैं। यदि श्राप चाहते तो महर्षि श्रीर मुनिवर के बीच के कलह को शांत कर सकते थे। श्राप यदि चाहते तो पलक मारते में श्रार्यावर्त को एक कर सकते थे। श्राप यदि चाहते तो जिस श्रम्बा ने जगत् को उज्वला है उसके श्रंगीकार किये हुए परम धर्म को समम्कर, उसके बल से सब को बचा सकते थे। केवल श्रार्य-गौरव के काष्ट-पिंजर को श्रापने श्रार्यत्व मान लिया है। उसके भीतर के श्राण को श्रापने नहीं पहचाना है। श्रापने श्रीरो की श्राशा के श्राधार पर श्रपने जीवन की रचना की है; श्रापने किसी की भी श्राशा पूरी नहीं की।"

इस तेजस्वी स्वरूप श्रीर बहती हुई वाग्सरिता पर सुरध होकर विशिष्ठ बीच मे नहीं बीजे।

"राम ! राम !" श्रम्बा खड़ी होकर राम से चिपट गई—"यह क्या कह रहा है ?"

"सत्य ! जो तुममें से किसी ने भी श्रव तक सुना नहीं था वह ।
मैं तेरा शिरच्छेद करता हूँ—पिता की श्राज्ञा का पालन करने के लिए ।
इसके उपरान्त फिर मैं तुम्हारा नहीं हूँ । मृगुवंश में फिर मैं देह धारण
नहीं करूँगा।" भागव के भौढ़ कगठ-स्वर की प्रतिध्वनि चारों श्रोर ज्याप
गई—श्राकाश में हलकी-सी गर्जना हुई, मानो उस स्वर का प्रतिधोष
ही ग्ंज उठा हो।

""अाप," उन्होंने शौड़तर स्वर में पिता की सम्बोधन किया,

"बेटा, यह मेरी श्रन्तिम श्राज्ञा है "इसके परचात् तू मेरा शिरच्छेद कर।"

भागीव पिता के चरणों में गिर पड़े--उम्रतापूर्वक बाष्य होकर । रेगुका समक्त गई । उसने ममतापूर्वक उसकी पीठ पर हाथ रख दिया ।

"यो गर्विष्ठ भाव से नहीं। तूतो धर्म का त्राता है। पुत्र का सिर तो पिता के चरणो में ही हो सकता है," उसने कहा।

भागव की उग्रता तिरोहित हो गई। उन्होने पिता के चरणों में सिर रख दिया श्रीर गद्गद् कण्ठ से कहा—"पिताजी! तमा करिये।" जमदिग्न पूर्ण रूप से सचेत हो चले थे। उनकी श्राँखों से श्राँस् टपक रहे थे।

वे नीचे मुक श्राए, श्रीर बेटे को छ।ती से चांप लिया।

"बेटा शत-शरद् जियो।" "पिताजी ! मै श्रापकी श्राज्ञा का पालन करता हुँ," कहकर वह रेखुका की श्रोर मुड़ा।

"राम!" जमदिग्न ने धीमे स्वर में कहा—"तेरी बात सच है, मिथ्या श्रिममान से नहीं, सामर्थ्य के द्वारा ही श्रार्थस्व की रचा सम्भव है।" भागव ने परशु उठाया।

"पुत्र यह तू क्या कर रहा है ?" मानी नींद में से जागे हों, ऐसे जमदिग्न पूछ उठे।

"श्रापकी श्राज्ञा का पालन कर रहा हूँ। श्रम्बा का वध कर रहा हूँ।" 'रेखुका, रेखुका,'' रुदन के स्वर में जमदग्नि ने कहा—"मैंने तेरा वध करवाया। पर तेरे पुत्र ने तुभे जिला दिया। राम, परशु फैंक दे। श्रपनी प्रतिज्ञा को मैं लौटा लेता हूँ। रेखुका—''

पैरों में पड़ती हुई रेणुका को उन्होंने उठा जिया। जन-जन की आँखों से आँसु टपक रहे थे।

# वशिष्ठ मुनि को ऋर्घदान

#### . 9 :

सन्ध्या ढल रही थी। मृगु के आश्रम मे चारो श्रोर प्रवृत्ति का चान्चल्य था। सरस्वती के तीर पर भागव बैठे हुए थे। उनके सामने विश्वामित्र की मंत्र-विद्या के श्रिष्ठकारी, विद्यानिधिया मे श्रेष्ठ, सौम्य सुन्दर, तेजस्वी शुन.शेप ऋषि बैठे थे। उनके पास ही कवष ऐलुष बैठे थे—श्रधेड वय, बडी श्राँखों, बडी नाक और बडे-बड़े कान, निश्कृत श्रीर खरी बात कहने वाले वे विश्वामित्र के श्रिय शिष्य थे। उनके पास ही श्रधेडवयी राजा दुश्यन्त बैठे थे, माधुर्य के सत्व सी विश्वामित्र की पुत्री शकुन्तला के वे पति थे श्रीर उनके दौहित्र बालक भरत के वे पिता थे। वे यदुकुल के राजा इस चण विचार मे पडे हुए थे।

लम्बी श्रीर गम्भीर बातो मे वे चारो व्यस्त थे। निदान शुन:शेप श्रृषि ने कहा – ''सब प्रकार से विचार कर लेने के उपरान्त मुक्ते तो यही समक्त मे श्राता है कि भरत को भरतो के राज्य-पद पर स्थापित कर देना चाहिए। जितना ही श्रिधिक विलम्ब हो रहा है, उतनी ही हमारी शक्ति श्रिधिक चीया हो रही है।''

"महर्षि की श्रन्तिम श्राज्ञा को शिरोधार्य करना मेरा धर्म है,"
दुष्यन्त ने कहा—"पर मेरा मन नहीं मानता है। भरत इस समय हत-वीर्य हो गए हैं। उनके पारस्परिक विश्वहो श्रीर द्वेषों मे मै श्रमी नहीं फँसना चाहता हूँ।"

"राजा सुदास श्रव चक्रवर्ती हो गए हैं। भरत-जाति-संघ के कुछ राजा तो उनके सामंत होने के लिए तैयार भी हो गए है। भरत को हम यदि इस समय राज्य-पद पर स्थापित कर देंगे, तो वे सब हम पर टूट पहेंगे," कवष ऐलुष ने उक्त कथन का समर्थन किया। "श्रोर भरत श्राज , इधर-उधर भूले-भटके-से त्रूम रहे हैं। जहाँ वीरता की उवाला थी वहाँ श्रव हताशा की राख शेष रह गई है।"

''क्या यह सब मैं नही जानता हूं ?'' शुन शेप ने श्रपने मीठे स्वर श्रीर श्रपूर्व उच्चारण से प्रश्न किया, ''पर पराजय से भी उन्हार पाने का कोई मार्ग है या नही ?''

"ऋषिवर!" दुष्यन्त ने कहा, "श्रापको श्रभी भी हमारी पराजय का पूरा भान नहीं है। मैं तो निस्य योद्धाश्रों के बीच ही घुमता हूँ, श्रौर उनकी मनोदशा भी जानता हूँ। सभी शरीर, मन श्रौर पराक्रम से थक चुके हैं। उत्साह में किसी को भी कोई रस नहीं रह गया है। कब तक जिसको सब बोरता कहते थे, उसी में सबको श्राज मूर्खता दिखाई पड़ती है। सहचार किसी को भी पसंद नहीं है। सब श्रपने-श्रपने बाभ की सोच रहे हैं।"

"राजन्," शुनःशेप ने कहा—"यह जो बातचीत हम कर रहे हैं, यह भी पराजय का ही प्रतिफल है। हम हार गए हैं—नितान्त हार गए हैं। इसमे तो किसी को रंच-मात्र भी संदेह नहीं है। पराजय छाती पर चढ़कर हमारी आत्म-श्रद्धा को कुण्डित कर रही है। आप अपने पुत्र को चक्रवर्ती पद सौंपने से ढरते हैं। कवष ऋषि के मन में भी संशय है।"

"ठीक बात है," सखेद शुनःशेप ने कहा—"संशय हमारे प्रत्येक ध्येय को विदीर्ण कर रहा है। मेरे मंत्र-गान भी कुणिठत हो गए हैं। भरतों के हृदय में जय-घोष के प्रतिशब्द श्रव नहीं गूंजते। इसी का नाम है पराजय। पर इससे छुटकारा पाने का उपाय क्या है?"

"श्राप-से वीरों की यह कसीटी है," भागव ने मंद हास्य के साथ पहली ही बार मुँह खोला।

"इस समय वीरों का कौन ठिकाना है ? गुरुदेव ! इस विचार को इस समय त्यागे बिना निस्तार नहीं है," दुष्यम्त ने कहा। ''परसों जो महर्षिगण यहाँ से गये है, उन्हें भी इस शौथित्य से छुटकारा पाने का मार्ग नहीं सूक्त रहा था,'' कवष ऋषि ने कहा।

''विशिष्ठ मुनि स्वयम् भी कह रहे थे कि तृत्सुन्नो में श्रब उत्साहः श्रीर श्रात्म-श्रद्धा नही रह गई है। उन्होंने श्रार्थत्व की माधना की है श्रवश्य, पर उसे टिकाये रखने की शक्ति श्रब उनमे नहीं रह गई है। दाशराज्ञ तो विजित श्रीर पराजित दोनो ही को हरा रहा है।"

''तो फिर श्राप सब लोगों की यदि यही इच्छा हो, तो इस प्रकरण को यही समाप्त किया जाय। देखा जायगा, समय स्वयम् ही श्रपना काम करेगा,'' शुनःशेप ने निदान स्वीकार कर लिया।

"निष्कर्भ बैठे रहना भी कर्म तो है ही," ऋषि ऐलुष ने कहा— "कभी-कभी इसकी भी श्रावश्यकता होती है।"

"तो इस समय भरत को चक्रवर्ती-पद पर स्थापित नहीं किया जाय, यही श्राप सबका मत है," भागव ने निर्णय घोषित कर दिया।

"श्रीर हो ही क्या सकता है गुरुदेव ?" दुष्यन्त ने पूछा।

"श्रच्छी बात है," कहकर भाग व उठ खडे हुए।

"पर श्रापने तो कुछ कहा ही नही," कवष ऋषि ने कहा।

"मरण की घड़ी में महर्षि ने जो संदेशा मुक्ते सौपा था, वहीं मैने श्रापकों कह सुनाया है। श्रीर श्रापका निर्णय मानने को भी भरत बाध्य है." भागव ने तटस्थतापूर्वक कहा।

"पर क्या श्राप इससे सहमत नहीं हैं <sup>9</sup>" दुष्यन्त ने प्छा।

"मेरी सम्मति की चिन्ता श्राप न करें। मै तो श्रपने मार्ग पर जाऊँगा ही।"

"पर आपका मत क्या है, सो तो बताइए," कवष ऋषि ने कहा— "हम जानें तो सही।"

"मेरा मन्तव्य आपके गत्ने थोडे हो उतरेगा ? आप जिन्हें न पचा सकें, ऐसे बूँट आपको पिताने से लाम ही क्या है ? आप यदि भरत को ग्रभी चक्रवर्ती पद पर स्थापित नहीं किया चाहते, तब भी मुक्ते तो ग्रपना रास्ता खोजना ही होगा।"

"कौनसा रास्ता ?"

"समय श्राने पर मै बताऊँगा।"

ऋषि कवष ऐलूप और राजा दुष्यन्त वहां से चले गए। भागेव ने शुन.शेप के कन्धे पर द्वाथ रम्बकर कहा—"शुन शेप! भाई, इनमें से किसी मे भी शिथिलता को उखाड फेंकने की शक्ति नहीं रह गई है।"

"यह शिथिलता तो मुक्ते भी कुचिठत कर रही है। मेरा मन्त्र-दर्शन श्रवरुद्ध हो गया है। पराजय इतनी भयंकर वस्तु होती है, यह तो मैंने कभी न जाना था।"

"पराजय तो महान् वस्तु है। मैं तो सदा ही उसका स्वागत करता श्राया हूँ," भाग व ने कहा—"यह विपत्ति वीरों को तपाती है, उनके भीतर के कॉचन को प्रकाशित करती है। सामान्यजन इसी से भागकर श्रधोगामी बनते हैं श्रीर शूर-जन श्रवग होकर उश्रति के मार्ग पर विहार करते हैं।"

"पर इम लोग हार गए हैं, यह तो सच ही है न? "

''हार क्या ? जीत क्या ? कायरों के इस शब्द-जाज का भेदन करना चाहिए। क्या हार-जीत मृत्यु पाये हुए वीरों की संख्या में है ? क्या वह विनाश-प्राप्त समृद्धि की गणाना में है ? नहीं, नहीं, जो जीवन उन्नति करता है, वही विजयी है श्रीर जो उन्नति नहीं करता वही पराजित है।"

''पर जीवन उन्नत कैसे हो सकता है ? श्रापने तो इस समस्या को सहस्रों बार सुलक्काया है।''

"जहाँ श्रद्धा से प्रेरित उत्साह नहीं है वहीं पराजय है। पर जहाँ श्रद्धा श्रीर उत्साह है वहीं पराजय कभी हो ही नहीं सकती है।"

"कहने को भले ही हम कह जें, पर आज न तो श्रद्धा ही रह गई है और न उत्साह। राजा दुष्यन्त और कवष ऐलूष में ही वह नहीं है, तो श्रौर किसी में कहाँ से होगी ?" शुनःशेप ऋषि ने कहा—"ये सब तो मुक्ते भी मात कर रहे हैं। विश्वामित्रो श्रौर भरतो का प्रताप कैसा था श्रौर श्राज वह क्या हो गया है!"

"भाई, तुम्हारे मुंह से ये शब्द शोभा नही देते। तुम्हीं यदि जय-पराजय से प्रस्त हो जाश्रोगे तो फिर किसका धैर्य टिक सकेगा ? विजय ? विजय तो चर्णाजीवी फूल है। इस चर्णा वह विकसित होता है, श्रौर श्रगले ही चर्णा कुम्हला जाता है। इससे भी परे चिरंजीवी है श्रात्म-श्रद्धा, श्रांडिग शक्ति की जनेता, जो समय-बल श्रौर पशुबल से परे है। जब श्रारम-श्रद्धा विचलित हो जाती है, तभी पराजय श्राती है।"

शुन शेप ने बालपन से हो जिसे वरु एदेव माना था, श्रपने उस मित्र के मुख से बहते हुए बोह्न के समान ज्वलंत शब्दों को वह सुनता रहा।

''भाग'व, मेरी श्रात्म-श्रद्धा भी विचलित हो गई है। इस समय ऐसी कौनसी वस्तु प्राप्य है कि जिससे श्रात्म-श्रद्धा जाग सके <sup>१</sup>''

"प्राप्य और अप्राप्य की चिन्ता करके ही तो हम अपनी आस-अद्धा को खो देते हैं। प्राप्य के लिए जो लडता है वह मनुष्य है। अप्राप्य के लिए जो जूमता है वह महात्मा है। प्राप्यता की मर्यादा निर्दिष्ट करने में ही पराजय की नीव पडती है।" भागव ने दूर सरस्वती के नीर पर हष्टि स्थिर करके कहा—"शुनःशेप! भाई! मैने तो अप्राप्य पर ही कमर कसी है। विश्वामित्र के आश्रम को तुम फिर मंत्र-गान से गुंजित कर दो; सहस्रों शिष्य तुम्हारी विद्या की परम्परा लेकर सिधु से सिहल तक घूम जायं, यही मैं चाहता हूँ।"

शुनःशेप श्रॉखें फाइकर देखता रह गया— "क्या कह रहे हैं श्राप ?"
"शुन शेप ! तुम्हें जो श्रप्राप्य दीख रहा है, वह तो मुक्ते मेरी श्रॉखों के श्रागे श्राता-सा दिखाई पढ रहा है। तुम मेरे साथ विहार कर रहे हो— श्रनजान निदयों श्रौर गिरिवरों के पार—सहस्रो श्राश्रम स्थापित करते हुए, सिंधु से सिंहज तक विद्या, तप श्रौर संयम से श्रार्यावर्त की सीमा का विस्तार करते हुए। विश्वामित्र ऋषि ने गायत्री के दर्शन किये थे— तुम्हारे श्रीर मेरे लिए नहीं, कराठ-कराठ मे उसे गुंजित कराने के लिए, दसो दिशाओं में श्रार्थत्व को प्रसारित करने के लिए।"

"शुनःशेष," भागव कुछ देर चुप रहकर ममतापूर्वक उनकी श्रोर घूम गए, "मै तो श्रश्राप्य का मंत्र-द्रष्टा हूं, इसी से विधि मे भी श्रिधिक वीर्यवान बन गया हूँ। में मरूँगा भी तो मृत्यु का स्वामी बनकर। मेरे मरण मे से उत्साह श्रोर श्रद्धा की चिनगारियों उद्देंगी। उनकी श्राँच श्राज नहीं तो श्रागामी कल के वीरों को श्रवस्य लगेगी। श्रार्थत्व की भ्वा को वे फिर से खडी करेंगे, फहरायंगे, श्रीर श्रवन्त काल तक श्रांग बढ़ाते ले जायंगे।"

श्रुनःशेष ने भार्गव के पास श्राकर उनके हाथ पर श्रपना हाथ रख दिया।

"भार्गव, वीरसूर्ति, में तुम्हारा हूं—आजीवन तुम्हारा रहूँगा। कहो—कहो, क्या चाहते हो, कहो!"

"मै श्रद्धा का महास्रोत बहाना चाहता हूँ। मानवता के श्रंग-श्रंग पर उत्साह का दावानल सुलगाना चाहता हूँ। हृदय की शान्ति सुके नहीं चाहिए। उस हृदय मे श्रद्धा श्रौर शक्ति का प्रभंजन जगाकर मैं जड़ जगत् को गगन तक ले जाना चाहता हैं। तू रहेगा मेरे साथ ?"

दोनों सरस्वती की साची में खड़े थे—ठीक वैसे ही जैसे बालपन में एक दिन एक नाव में खड़े थे। वैसे ही पूज्यभाव से शुनःशेप ने अपने उस देव-स्वरूप मित्र को देखा और उसके प्रति अपना अर्घ्य चढ़ा दिया।

"राम! मैं तेरा ही हूँ। तू तो जय श्रीर पराजय दोनों ही का स्वामी है।"

### : २ :

निस्तेज-स्वरूप में श्रीर भी श्राकर्षक लगती-सी एक सुन्दरी तृःसु-ग्राम में विजयी सुदास राजा के महालय के एक बाड़े में पश्थर पर बैठी हुई थी। उसका सर्वाङ्ग लालित्य से परिपूर्ण था, पर उसके सारे शरीर पर निराशा की एक श्रमिट छाप थी।

वह कुन्द के पुष्प के समान श्वेत थी। कोई छः वर्ष का एक किचित् श्यामवर्ण बालक दौडता हुन्ना न्नाया न्नीर रूठकर रोता हुन्ना बोला—"माँ! माँ! मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मुक्के पिताजी के पास ले चल।"

"शिक्षि!" सुन्दरी ने बडी कठिनाई से श्रपने श्रॉस् रोकते हुए कहा— "ते जाऊंगी बेटा, ले जाऊंगी।"

"कब तो चलेगी? यहाँ तो सभी मेरा श्रवमान करते हैं।" किसी ने राजा भेद के पुत्र का श्रवमान किया था।

"कल ले चल्ँगी, बेटा, कल।" श्रौर उस स्त्री की श्रॉखो से श्रॉस् टपक पडे।

"श्रवश्य ले चलेगी ?"

"हाँ, बेटा !"

"तू रो नहीं मो, मैं कल सयाना हो जाऊंगा।"

सोमक राजा की पुत्री, चक्रवर्ती सुदास राजा के युवराज कृशाश्व को पूर्वाश्रम की परना श्रीर राजा भेद की विधवा श्रपने पुत्र शिबि को भूठा श्राश्वासन दे रही थी। वह जानती थी कि कल सत्र प्रारम्भ होने के पश्चात् उसकी शुद्धि होगी श्रीर उसके उपरान्त मुनि वशिष्ठ श्रीर चक्रवर्ती सुदास, उसे फिर से कृशाश्व के साथ विवाह करने की श्राज्ञा हेंगे। उसका वश चलता तो वह मर जाती, पर उसके पीछे शिबि का, भेद के एकमात्र पुत्र का, कौन होगा ? उसके बाप की राज्य-लक्ष्मी खुट गई थी। उसकी प्रजा खिन्न-भिन्न हो गई थी। उसके गढ़ भूमिसात् हो चुके थे। वह यदि न रहेगी तो उसके पुत्र का क्या होगा?

महालय में त्रोर सारे तृःसुप्राम में जो त्रानंदीत्सव हो रहा था, उसे

देखकर उसके हृदय में ज्वालाएँ घघक उठती थीं। इस सबके बीच वह नितान्त निःसहाय थी।

ग्राम-प्राप्त के राजा वहाँ श्राकर एकत्रित हुए थे। जो शत्रु थे वे उसके पित की पराजय का उत्सव मनाने श्राये थे, श्रीर मित्रों में से जो लोग बच रहे थे वे चक्रवर्ती की श्राज्ञा को शिरोधार्य कर, श्रपने को सुरुच्चित बनाये रखने के विचार से श्राये थे।

सुदास की विजय को विशिष्ठ ने श्रायांवर्त की विजय के रूप में घोषित किया था। उन्होंने साथ-ही-साथ एक वर्ष-व्यापी महासत्र का श्रायोजन भी किया था। चारो श्रोर के श्राश्रमों के ऋषिगण श्रपने शिष्यों सहित श्रा रहे थे। बारह महीनो तक वे सब साथ बैठकर मंत्र श्रौर विधि की पुनर्घटना करेंगे, श्रौर उसके पति तथा उनके मित्रों की लूटी हुई समृद्धि का शिरोपाव प्राप्त करेंगे। कल ही उस सत्र का श्रारम्भ होगा।

द्वार पर पहरा था। बाड़े की दीवालों के बाहर भी पहरा लगा हुन्ना था। पहरा हो या न हो, पर जगत में उसका ऋपना कोई नहीं था। कहीं से भी संरच्चण पाने की ऋाशा उसे नहीं रह गई थी।

प्रणय-विद्वालता के आवेग मे शशियसी ने तृत्सुओं का महिषीपद दुकराकर, राजा भेद की प्रण्यिनी होना अधिक पसंद किया था। उसने भेद और उसकी प्रजा दोनों ही का जीवन उज्वल किया था। उसकी प्रजा के हृदय में उसने स्थान प्राप्त कर लिया था।

उसे वह दिन याद हो आया जब महर्षि विश्वाभित्र श्रकेले उसके द्वार पर श्राये थे—उसे सममाकर लौटा ले जाने के लिए। राजा भेद गढ़ में नहीं थे। विश्वामित्र ने उसे बहुत-कुछ सममाया-बुमाया। उन्होंने यह भी चेतावनी उसे दी कि वशिष्ठ घर-घर श्राग लगा देंगे। वह स्वयम् महर्षि के सामने रो पड़ी थी।

"गुरुवर्थ ! मैं तो भेद की हूँ। मेरा स्थान यहीं पर है। भले ही मुक्ते मार डालो, पर उनसे मुक्ते न बिछुड़वाक्रो।"

निदान उसने उन उदारचरित महात्मा से विनती की-"'एक महीने

के खिए श्राप हमारा श्रातिथ्य स्वीकार करें। उसके उपरान्त यदि उचित समर्भे, तो भले ही मुभे उनसे विञ्चडवा दें।"

महर्षि एक महीने तक उसके और भेद के साथ रहे और उनकी पारस्परिक तन्मयता को उन्होंने पहचान लिया। दस्युओं की माता होने की उसकी आकांचा को भी उन्होंने देखा। एक महीने में महर्षि का समाधान हो गया। उन्होंने उसे और भेद को बिछुडाने का आग्रह छोड़ दिया। उन्होंने विधिपूर्वक दोनों का विवाह करवा दिया, और उनका साथ देने का बचन दिया। और सर्वस्व देकर भी उस बचन को निबाहा।

श्रव राजा भेद पितृ-लोक को सिधार गए थे। गढ के छेट मे से उसने श्रपने पित को श्रप्रतिम शौर्य के साथ लड़ते देखा था। सैंकडों तीरों से घायल होकर उसे गिरते हुए भी उसने देखा था। उसके शरीर पर होकर निकल जाते हुए घोड़ों की हिनहिनाहट का भयंकर प्रतिशब्द श्राज भी उसके कानों में गूंज रहा था।

एक हरिशा की भाँति वह पकड ली गई। बन्दी बनाकर उसे यहाँ लाया गया। कल उसकी शुद्धि होगी. श्रीर फिर कृशाश्व के साथ उसका विवाह करवा दिया जायगा। उसका हृदय करुता से उबल उठा। देव न्याय न कर सके तो न सही, पर उन्हें दया भी नहीं श्राई!

उसकी गोद पर सिर रखकर सो रहे शिबि की श्रोर उसने देखा। नींद में भी वह रह-रहकर निःश्वास छोड रहा था। शंबर के पौत्र का सम्मान यहाँ पद-पद पर घायल हो रहा था। तिनक-तिनक-सी बातो में वह रष्ट होकर रो पडता। इस प्रकार प्राण् घारण करने से तो प्राण् खो देना उसे श्रिधिक श्रम्छा लग रहा था। मेद के परनीत्व से वंचित होना—शृष्णित कृशाश्व का हाथ पकडना, उसकी परनी बन-कर तृरसुश्रों की युवराज्ञी होना—इससे निकृष्ट श्रधमता श्रीर क्या हो सकती है, यह उसकी करपना में भी न श्रा सका। शशियसी को श्रब जीना नहीं था, केवल इस पुत्र के कारण प्राण् घारण करना था।

कोई स्राता जान पडा। शशियसी किसी का मुँह भी नहीं देखना

चाहती थी। यह परिचित महालय उसे नरक की भाँति जलाये दे रहा था।

कृशाश्व श्राया । विशष्ठ मुनि की श्राज्ञा थी कि शशियसी के दुःख को कम करना उसका धर्म है। श्राजकल प्रतिदिन सन्ध्या मे वह श्राया करता था। जितनी देर वह शशियसी के निकट रहता, वे च्या उसे विष के समान लगते।

युवराज कृशाश्व सामने श्रा खडा हुश्रा।

"शशियसी ! कैसी है ?"

"श्रच्छी ही हूं।"

"क्या शिबि सो गया है ?"

"हॉ"

दोनो चुप थे। कृशाश्व किकर्तव्य-विमूद-सा खड़ा रह गया; संवाद करने की उसकी शक्ति बहुत परिमित थी।

"कल हमारे लग्न होंगे।"

शशियसी ने उत्तर नहीं दिया।

"श्रपने महालय को मैंने सजाया है। पिछले भाग को मैंने फिर से बंधवाया है। नदी के तीर पर एक विशाल उपवन बनवाया है।"

शशियसी को वह स्थल याद था, जहाँ मध्य रात्रि के उपरान्त वह राजा भेद से मिला करती थी। पुरानी स्मृतियों से उसका हृदय काँप उठा।

"त् शोक न कर। जहाँ से भूले हैं वहीं से फिर गिनना आरम्भ कर देना है," दयार्द्र स्वर में क्रशाश्व ने श्राश्वासन दिया। उसके श्रौर शशियसी के पुनर्जरन पर समृचा श्रार्थावर्त टकटकी जगाए बैंडा था, इस बात का उसे भान नहीं था।

"तृत्सुराज," शशियसी ने कहा—"तुमसे कितनी बार कहूँ ? बीती बात खीटकर नहीं धाती।"

''श्रायगी, श्रवश्य श्रायगी।''

"तुम्हारे श्रीर मेरे बीच तो राजा भेद के रक्त की सरिता बाधा बन कर पड़ी है। राजा श्रीर मुनिवर ने श्राज्ञा दी है, इसीसे तुम मेरे साथ विवाह करने की उद्यत हुए हो। ना कहना मेरे वश का नहीं है, क्योंकि मैं तो पराधीन हो पड़ी हूँ। पर तुम्हारा श्रीर सेरा विवाह हो नही सकेगा।"

"यह क्या कह रही हो ?"

"युवराज !" शशियसी ने निराश स्वर में कहा—"तुम्हारे साथ ही यदि मैं संसार निवाह सकती तो तुम्हे छोडकर ही क्यो जाती? श्रीर श्रव ! मेरा पित मारा गया, मेरी प्रजा नष्ट हो गई, मेरे मित्र काटकर फेंक दिये गए, श्रीर श्रव में रहूँगी तुम्हारे घर में ? यदि मेरे खलाट में यही श्रधोगित होनी जिखी है, तो उसे रोकने में तो कौन समर्थ है ? पर युवराज तुम श्रार्यावर्त के चक्रवर्ती होने वाले हो । दाशराज्ञ जीत-कर राजा सोमक को पुत्री को पुनः जौटा जाने का पराक्रम भी तुमने दिखाया है । संसार तुम्हारे सिर पर मेरे पाणिश्रहण का मुकुट शोभित होते हुए देखना चाहता है । तुम श्रीर मैं तो मात्र गुडू नगुड़ी हैं । इसके श्रीर कुछ तुम इसमें नहीं पाश्रोगे ।"

"सुनिवर कहते है कि समय श्रपना काम करेगा।"

"सुनिवर के लिए अभी यह जानना शेष रह गया है कि कुछ सम्बन्ध ऐसे भी होते हैं कि जो स्थान और काल से परे होते हैं।"

"जो कुछ सुमसे हो सकेगा, वह मैं करूंगा।"

"मुक्ते श्रीर कुछ नहीं चाहिए। मैं तो गाय की भांति हरण करके यहां लाई गई हूँ। गोशाला में कुछ घास-चारा डाल देना, श्रीर कुछ में नहीं मांगती। श्रपने इस छोटे-से पुत्र का पालन-पोषण मुक्ते करने देना। श्रीर यदि दया कर सको तो इसके बड़े होने पर, एक छोटा-सा गांव इसके लिए निकाल देना। तुम्हारे इस उपकार को मैं कभी न भूलूंगी। पर श्रपनी श्रतिरिक्त श्राशाश्रों से मेरे इस जन्म को नष्ट मत

कर देना," दीन स्वर में शशियसी ने कहा। उस गर्विणी स्त्री का गर्वे श्राज चुर-चुर हो गया था।

कृशाध को कोई उत्तर नहीं सूका—वह धीरे-धीरे वहाँ से चला गया। उसका दाम्पत्य-जीवन समूचे श्रार्यावर्त की मंपत्ति हो गया था। न तो उस पर उसका श्रपना स्वामित्व ही था श्रीर न उसे विसर्जन करने का श्रधिकार ही उसे था। श्रंधेरा हो चला था। शश्रियसी नि.श्वास-पर-नि:श्वास छोड रही थी। सारे संसार में उसका श्रपना नोई नहीं था। उसके चारो श्रोर श्रंधकार था। एकाएक वह डर गई। बाड़े पर सुक श्राए काढ की डाल पर से कूदकर एक बिरली महालय के छुप्पर पर श्रा गई। धीरे-से शिबि को उठाकर वह श्रन्दर जाने को ही थी कि तभी उसका ध्यान उस बिरली पर जा पहुंचा। छुप्पर पर होकर धीमे पैरो वह उसकी श्रोर श्रा रही थी।

इतनी बड़ो बिरुली पहले उसने कभी नहीं देखी थी। उसने अपनी कमर पर कुछ बांघ रखा था। वह श्रौर भी पास श्रा गई श्रौर छुपरे से नाचे कूदकर खडी हो गई।

शशियसी घवड़ाई-सी खड़ी रह गई। उसे निश्चय हो गया कि वह बिहती नहीं थी। उसे लगा कि वह श्रमी-श्रमी चीख उठेगी।

एकाएक वह बिल्ली श्रपने चारों पैरो पर खड़ी हो गई श्रौर दौड़ती हुई उसके निकट श्राई, उसके सामने श्राकर वह खड़ी हो गई श्रौर उसने उसके मुख पर हाथ रख दिया। उसकी किलकारी गले में ही रुंध गई।

गुरु बहुनाथ के यहां से भगवती जोमहर्षिणी कुछ बिना सीखे ही नहीं जौट ख़ाई थी---'मैं जोमा हूँ, चुप रह।"

"लोमा !"

"पगती मुक्ते नहीं पहचानती ? लोमहर्षिणी—सुदास की बहन।" "त् यहाँ कैसे ?"

"चुप, चुप," लोमा ने शशियसी का कान पकड़ लिया। "चल! शिबि को मैं उठाए लेती हूँ।" "कहां ? तू कहां से श्रा रही है ?"
"गुरुदेव बुला रहे है।"
"गुरुदेव !" चौंककर शशियसी पीछे को हट गई। लोमा ने फिर उसका कान मल दिया।

"पहले जैसी ही मूर्ख त् श्रभी भी बनी हुई है। विशिष्ठ नहीं, भगवान् जामदग्नेय।"

'कौन ?'' घबडाई हुई-सी शशियसी को कुछ समस मे न श्राया। "महर्षि जमदिग्न के पुत्र राम—मेरे वर—श्रब तो समस्ती? विश्वामित्र ने उनसे वचन ले लिया था कि वे तुसे बचा लेगे।"

शशियमी का हृदय हुई से नाच उठा—"मै इस छुपरे पर चढ़ जाती हूँ। तू शिबि को मुक्ते दे देना। फिर तू उस दीवार से चढना, मै तुक्ते ऊपर खीच लूंगी।"

शशियसी को यह सब स्वप्न लग रहा था। लोमा बिल्ली की मांति चौपदी होकर कूदी और लपरे पर जा बैठी। श्रीर वहां से उसने शिबि को ले लिया। उसने दीवार के उस श्रीर जाकर बच्चे को उज्जयन्त के हाथो सौंप दिया।

लोमा लौटकर फिर श्रा गई। शशियसी कृदकर दीवार पर चढ गई। चुण-मात्र में ही वे दोनो दीवार के उस श्रोर कृद पडीं।

कुछ ही देर में वे गाते-बजाते उत्सव-मग्न स्त्री-पुरुषो मे जाकर मिल गई'।

## : ३ :

मध्याह्न में सन्न आरम्भ होने को था। सबेरे ही चक्रवर्ती सुदास एका-एक सुनि के आश्रम में आ पहुँचे। वे अब वृद्ध हो चले थे। उन्होंने विजय प्राप्त की थी अवश्य, पर वर्षों की चिन्ता और पश्श्रिम ने उनके शारीर पर अपने पद-चिह्न छोड दिए थे। इस समय वे क्रोध में भर्राए हुए थे। "त्राहए राजन्, विराजिए। क्यो इस प्रकार चुब्ध दीख रहे हैं। त्राप १" मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ ने पूछा।

"श्रभी-स्रभी एक संवाद स्राया है।"

"क्या <sup>9</sup>"

"मृगुत्रों के आश्रम में ऋषि कवष ऐलुष भरतश्रेष्ठ का राज्याभिषेक करने जा रहे हैं। उसका निमंत्रण श्राया है।"

"भरतश्रेष्ठ कौन ?" वशिष्ठ ने पूछा।

''राजा दुष्यन्त का बाजक पुत्र—महर्षि विश्वामित्र का दोहित्र भरतो के सिंहासन पर बैंटने वाला है।''

"दुष्यन्त ! हाँ, समक गया।"

"क्या ?"

"वह भरत महर्षि विश्वामित्र की कण्य के द्वारा पालित पुत्री शकुन्तला का पुत्र है। वह भी योग्य है," वशिष्ठ ने कहा।

"इसमें मुक्ते कोई योग्यता नहीं दिखाई पड़ती। यह तो हमे चुनौती देने के लिए किया गया है। मृगुओं का आश्रम अब ऋषियों का आश्रम नहीं रह गया है। वह तो अब शस्त्र-विद्या का एक महान् विद्यापीठ हो गया है।"

"हाँ, उसके श्रधिष्ठाता भागीव हैं।"

"मुक्ते यह सब समक्त में नहीं था रहा है। कहा जाता है कि वह दस सहस्त्र शिष्यों का स्वामी है। उसके शिष्य शस्त्रास्त्र लेकर ऋषियों के आश्रमों की रक्ता के बहाने चारों श्रोर त्रास फैला रहे हैं। इस राज्या-भिषेक में भी मैं उन्हीं का हाथ देख रहा हूँ।"

"राजन्! भरत श्रपने सूने राजसिंहासन पर यदि विश्वामित्र के दोहित्र का राज्याभिषेक करते हैं, तो उसमें कीनसी बुराई है ?"

"मुमसे पूछ्ना तो चाहिए था ?" सुदास ने अपने चक्रवर्ती पद् का गर्व दरशाया।

"भंदत हार गए। उनका राजा रख-चेत्र में मारा गया। पर उन्होंने

श्रपने को सुकाया नहीं श्रौर न सामन्तपद ही स्वीकार किया। फिर वे तुमसे क्यों पूछने लगे <sup>9</sup>''

सुदास ने श्रोठ काट लिये। युद्ध जीत लेने के उपरान्त वशिष्ठ चक्र-वर्ती के पुरोहित-पद का पालन करने के बदले श्रव श्रायांवर्त की विद्या श्रोर तप को व्यवस्थित करने में संलग्न हो गए थे, यह बात राजा सुदास को नहीं रुची। श्रोर वह ऋषि-पुत्र भागव नया बल एकत्रित कर रहा था, उसके लिए भी वशिष्ठ के मन में इतनी श्रधिक शीति थी कि उस के विरुद्ध वे कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे।

''श्रोर श्रापनं श्रौर मैने कितनी ही बार निमंत्रण भेजे, पर भार्गव नहीं श्राये, क्यो नहीं ही श्राये ?"

"राजन् ! वह यदि यहाँ श्राता तो मैं स्वयम् पैरो चलकर उसे लेने के लिए सामने जाता, पर उसने मुक्ते मना कर दिया है।"

"श्रापने स्वयम् उससे कहा श्रौर उसने नही माना ?"

"भागंव किसी की मानने वाला नहीं है।"

"वह कौन है ? कैसा है ?"

"पराशर से पूछ देखों, वह उससे भली भांति-परिचित है।"

"पर श्राप सब लोग उसे ऋषि मानते हैं। उसके पास राजाओं से भी बड़ा सैन्य है, श्रीर सुनने में श्राया है कि वह सैन्य भी ऋषि के शिष्यों का ही बना है। थोडे ही समय में सारे श्रायांवर्त में उसका भय स्यापने लगा है।"

"राजन्! पिछले कई महीनों मे भागव के शिष्यो ने अत्याचारों का दमन किया है, तपोवनों को निरापद बनाया है, गायों की लुट को रोका है और स्त्रियों के अपहरण को बंद किया है। उनमें से किसी ने भी कोई अन्याय किया है क्या ? आर्यावर्त में भागव का भय नहीं व्यापा है, प्रत्युत जहाँ अस्याचार का भय क्याप्त था वह भागव के कारण अष्ट हो गया है।"

''ग्रौर राजा लोग उसके पैरों पड़ने लगे हैं।''

''जो धर्म-गोप्ता है, उसके पैरों पड़ना तो स्वाभाविक ही है।''

''मैंने सुना है कि सिंधु श्रीर पारामिक देश के चक्रवर्ती मांघाता के यहाँ उसने श्रपना शिष्य भेजा है।"

"यदि भागव उसे अपने अधीन करना चाहेगा तो वह उसके अधीन हो जायगा।"

चक्रवर्शी सुदास बडे मल्लाये।

कृशाश्व श्रीर सेनापित दौडते हुए श्रा पहुंचे, पर मुनिवर की देख संकोच मे पड गए। वे दोनो बहुत घबड़ाये हुए थे।

"श्राश्रो युवराज ! श्राश्रो सेनापति ! क्या बात है ?"

"शशियसी श्रीर शिबि को कोई उडा ले गया।"

"तुं।" सुदाय ने कहा।

"सारा गांव छान डाला, पर कहीं कोई नाम-चिह्न भी नहीं मिलता," सेनापति ने कहा।

किसी को भा बोल नहीं सूमा। मुनिवर अग्निकुण्ड की श्रोर देख रहे थे। "राजन्।" उन्होंने घीरे से कहा—"राजा भेद श्रोर शशियसी का लग्न-विच्छेद देवों को रुच नहीं रहा है।"

मुनिवर के इस विचित्र उत्तर से सब श्रचम्भे में पड़ गए।

"कैसे जाना श्रापने ? मै सारे श्रायांवर्त मे कहीं से भी खोजकर उसे फिर खोटा लाऊंगा।"

"यह सब करने की श्रावश्यकता नहीं है," वशिष्ठ मुनि ने कहा— "वह तो राजा भेद की पत्नी होने के लिए ही सुजी गई है। महर्षि विश्वामित्र ने इसीसे उसका विवाह भेद के साथ करवा दिया था।"

"आप ! मुनिवर ! श्राप यह सब कह रहे हैं ?" विशिष्ठ के इस परि-वर्तन पर श्राश्चर्य प्रकट करते हुए सुदास ने कहा ।

"राजन् ! सुनो ! देवों ने तुम्हें विजय प्रदान की है। इस विजय से ही संतोष कर लो। देवों की इच्छा अब कुछ और ही है। मैंने वह सुनी श्रीर देखी है।"

"श्रापने ?" सुदास ने उत्तमन में पड़कर पूड़ा—"किस प्रकार ?"

''जिसकी तुम बात कर रहे थे उसे—तुम्हारे उस बहनोई को जब भैं मिला था तब—''

"भागव ?"

"高";

"तब तो शशियसी को भी वही उडा ले गया है। मैं जाकर शशि-यसी को उसके पास से लौटा लाऊंगा।"

'तुम उसे लौटा लाम्रो, यह सम्भव नहीं, श्रौर तुम भार्गव के साथ युद्ध में उतर सको, यह भी सम्भव नहीं। उस युद्ध मे मै योग नहीं दे सकता। शंबर के बालक पौत्र से प्रतिशोध लेने मे कोई तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। यह कड़वा बृंट तो निगलना ही पढेगा।"

"मुनिवर! आज आप इतने हताश क्यों हो गए हैं ? हमने दाश-राज़ को जीता है, सो क्या यह सब अपमान सहने के लिए ?"

"राजन्! देवों ने दाशराज्ञ में हमे इसलिए विजय प्रदान की है कि वह धर्म-युद्ध था। पर उस विजय का उपयोग यदि हम विद्धेष्ठ श्रीर श्रीभमान के पोषण में करेंगे, तो क्या देव हमें ऐसा करने देंगे ? तुम श्रीर मैं श्रव बृद्ध हो गए हैं। हमें तो श्रव ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जिससे धर्म की रचा हो सके। देव हमसे केवल इतना ही चाहते हैं।"

"पर उसके लिए इस भागैव को हम क्यों श्रपनी राह में श्राने देंगे ?"

"इसिबिए कि तुम श्रीर मैं तो विगत कान के व्यक्ति हो गए हैं, पर वह श्राज का व्यक्ति है, श्रागामी कल का व्यक्ति है।"

"ऐसा भला कौन है वह ?"

"देख लेना, उसकी इच्छा के बिना आर्यावर्त में एक तिनका भी नहीं हिल सकेगा। राजन्! हम सबका पुरोहित युग श्रव समाप्त हो गया है। जो उसे गुरु स्वीकार करेगा, उसी की रहा हो सकेगी। यदि मेरा कहा मानो, तो उसे जाकर सन्न में लिवा लाश्रो, श्रीर मेरे पद पर स्थापित करो । श्रव वशिष्ठ तुम्हे कुछ नहीं दिखवा सकेगा । विद्या श्रीर तप मेरी समूची शक्ति मोंग रहे हैं।''

#### : 8 :

जिनकी श्रांखें सदा निर्मल रहा करती, वे सुनिवर विशष्ट भी श्रस-मंजस में पड़ गए। दाशराज्ञ की राख सँवारने की शक्ति उनमे नहीं श्रा रही थी। श्रभिमान का स्थाग किये बिना भागेत्र को जीतना सम्भव नहीं था।

उन्होंने राजा सुदास से धिनती की श्रीर शशियसी की बात को सबने भुजा दिया। युवराज कृशाश्व को शशियसी न भिजी, सो नहीं ही मिज सकी।

सत्र का श्रारम्भ हो गया, श्रीर दूसरे दिन ही मौन-प्रिय सुनि परा-शर तृत्सु-सेनापति को साथ लेकर भरत के राज्याभिषेक में गये। वशिष्ठ ने उन्हें श्राज्ञा दी कि सत्र की पूर्णाहुति के समय वे सबकी श्रपने साथ यहाँ श्राने के लिए विनती करें।

भृगु के आश्रम में उन्होंने आश्चयंजनक परिवर्तन पाया। विश्वामित्र और जमदिग्न के आश्रम एक हो गए थे। और एक योजन के विस्तार में एक विशाल आम की रचना हो रहीं थी। नदी के उस पार के जंगल कट रहे थे और आश्रम का विस्तार वहाँ नक बढ़ गया था।

इस प्रवृत्ति को देखकर पराशर मुनि चिकत हो गए। यहाँ थकान नहीं थी, दिन और रात नहीं थे, पराजय के निःश्वास भी नहीं थे; यहाँ तो विश्वानित्र-श्रेष्ठ ऋषि शुनःशेप कोकितकण्ठ से मंत्रीष्चार कर रहे थे, और सहस्तों शिष्य विद्या और तप की श्रमिष्टृद्धि कर रहे थे। श्रथवंग- श्रेष्ठ ऋषि विमद सबको मंत्र-विद्या और शस्त्र-विद्या की शक्ति प्रदान कर रहे थे। यहाँ दुष्यन्त राजा के पुत्र भरत और राजा भेद के पुत्र शिष्त, दोनों ही के राज्याभिषेक का श्रायोजन चक्का रहा था।

गोशालाश्रो में गायों की भरमार थी। सिन्धु-प्रदेश से नये श्राये

हुए घोडों से अश्वशालाएँ उन्नत हो रही थीं।

सौम्य और शान्त, महर्षि जमदिग्न श्रब श्रपना सारा समय तप्रचर्या में ही बिताया करते थे। कौमुदी के समान श्राव्हादक श्रीर श्रमिय-वर्षिणी रेणुका श्रपने पौत्र-पौत्रियों के लिए सूत कातती श्रीर सबको दर्शन दिया करती। पराशर उसे सगी माँ से भी श्रधिक मानते थे। श्रपनी सदा की चिन्तनचर्या के कारण दुबले श्रीर फीके-से लगने वाले मुनि लाठी का सहारा लिये एक पैर से कुछ लाँगडाते-मे श्राये श्रीर श्रम्बा के पैरों की रज माथे पर चढ़ाकर कृतार्थ हो गए।

''श्रम्बा, तुक्ते तो श्राना ही पडेगा। पितामह ने बहुत श्राग्रह किया है। श्रोर मेरा भी यही श्रनुरोध है।''

"मृगुश्रेष्ठ यदि श्रायंगे, तो मै भी श्रा जाऊंगी।"

"तो मैं तेरा पुत्र नहीं हूं ?"

"तो फिर बाप की श्राज्ञा मानकर ही निस्तार है।"

गंधवों तथा घायलो को दिये गए जीवन-दान तथा भागव द्वारा इनको दिये गए जीवन-दान की दंत-कथा ने श्रम्बा को देवी बना दिया था। लोग उनके दर्शनो को श्राया करते श्रीर निःसंतान जन उनकी मनौती लिया करते। दुखियों के श्रांसुश्रों को भुला देने वाली उनकी ममता-माया माता के पय से भी श्रिधिक प्राण्दाधिनी मानी जाती थी।

राम के भी श्रव एक पुत्र हो गया था, जो दादी माँ की गोद से नीचे उतरने का नाम ही न लेता था।

समूचे श्राश्रम के वातावरण में वेग श्रोर व्यवस्था थो। प्रत्येक चेत्र में बृहद् श्रायोजन चल रहे थे। शस्त्र-विद्या, मरल-युद्ध तथा श्रश्व-विद्या में श्रद्भुत विकास का साधन होते देखकर पराशर मुनि श्रचरज में पड़ गए। क्या दूयरे महायुद्ध का श्रायोजन चल रहा था? दाशराल के पश्चात् युद्ध से उन्हें श्रहिच हो गई थी। मानवों के निर्थक विनाश का विचार करके वे काँप उठते।

भागीव के जो शिष्य शिचा पाकर तैयार होते वे भिनन-भिनन

वस्तियों में बँट जाते। राज-मार्गों का रक्तण, विद्या-ध्यासंगियों का रक्तण तथा गाय-घोडों का परिपालन, यह उनका कर्तध्य हो गया था। 'गाय और विद्या का जो पीडन करेगा, उसे मरना होगा,'' भार्गव की इस श्राज्ञा का वे पालन किया करते। श्रीं निराधारों के ये श्राधार योजनों के विस्तार में घुम जाते।

भागव भी त्रा गए। भगवती, प्रतीप, कुर्मा क्रौर उज्जयन्त को लेकर वे सरस्वती के दक्षिण तीर पर शिबि के लिए नया प्राम बनवाने गये हुए थे।

पराशर ने भागव को छाती से लगा लिया। राज्याभिषेक के श्रव-सर पर मुनि श्रीर तृत्सु सेनापित के श्रागमन के लिए भागव ने मुनि वशिष्ठ का भार माना। तदुपरान्त पराशर ने उन्हें निमंत्रण दिया।

"मुनिवर की आज्ञा को मैं यथासम्भव शिरोधार्थ करूंगा। महिष आयंगे या नहीं, सो तो मैं नहीं कह सकता। ऋषि शुनःशेप श्रवश्य आयंगे। वशिष्ठ और विश्वामित्रों के बीच के शत्रुख को श्रव मुलाना ही होगा। भद्रश्रेण्य श्रायगा। विमद श्रथवंग विद्या के स्वामी हैं, वे भी शिष्यो सहित श्रायंगे।"

"भरत ?"

''राजा दुष्यन्त श्रायंगे; भरत श्रौर शिवि नहीं श्रा सकेंगे।'' ''पर श्राप ?''

"मुनिवर्य, मुक्ते श्रपना स्थान वहाँ नहीं दिखाई पहता। विशष्ठ मुनि सुदास के पुरोहित है।"

"पर आपकी यदि ऐसी ही इच्छा हो तो सुदाम म्वयम् आपको जैने आयंगे। आपके आये बिना आर्यावर्त की एकता नहीं साधी जा सकेगी।"

"सो तो मैं जानता हूँ। मैं श्राऊंगा—किन्तु तभी, जब मुक्ते विश्वास हो जायगा कि यह विद्या का सत्र समस्त श्रायांवर्त का है।"

"पर इसका निश्चय कैसे हो ?"

"पहले मुनिवर पुरोहित-पद छोड हैं। वे एक राजा के होकर नहीं रह सकते। वे तो तपोनिधि हैं; राग-द्वेष से परे वे तो आर्यस्व की मूर्ति है। वे राजाओं के गर्व-पोषण का साधन नहीं हैं।"

"वे तो पद छोडने के लिए जाने कब से तैयार बैठे है, कोई उत्तरा-धिकारी मिले तब न !"

"मैने भी उस पद को श्रस्वीकार कर दिया।" "क्यो ?"

"मैं पुरोहित-पद के योग्य नहीं हूँ। मेरा स्थान है तपोवनों मे, गिरि-श्टंगों पर, एकान्त में । मुक्ते संसार से ग्लानि होती जा रही है।"

"धन्य है "" भार्गव ने कहा—"सो तो मैं जानता ही था। वशिष्ठ की परम्परा तो श्रद्भुत है।"

''पर श्राप श्रौर क्या ग्राश्वासन चाहते हैं ?''

"मुनिवर तो आर्थस्व की जीती-जागती ज्योति हैं। उनके चरणों में तो सभी चकवर्तियों को आ जाना चाहिए। सिधु के उस पार मांधाता गरज रहा है। वह आर्यावर्त पर टकटकी लगाये बैठा है। उसे यदि नहीं अपनाश्चोगे तो तुम्ही उखड जाओंगे। वह बहुत सबल होता जा रहा है। चार चक्रवर्तियों के पायो पर ही मुनिवर वशिष्ठ का मंच स्थापित हो सकेगा।"

"चार ?"

"तीसरा होगा दौष्यन्ति भरत श्रौर चौथा राजा भेद का पुत्र शिबि। इस सन्न के पूरा होने से पहले ही इन जंगलों में उसकी एक-चक्र सत्ता स्थापित हो जायगी।"

''श्राप उन्हे लेकर श्रायंगे ?''

"हाँ, चारों चक्रवितयों के आ जाने पर मैं और लोमा आयंगे और आर्य-श्रेष्ठ सुनि विशष्ठ को अपने हाथो अर्थ्यंतान करेंगे। वे केवल आज के ही नहीं हैं, वे तो सनातन हैं। मानवो की विशुद्धि की धारा के समान वे हमें गगन पर चढ़ा ले जाने के लिए जी रहे है।"

सदा के प्रशंसा-सुग्ध पराशर पूज्यभाव से देखते रह गए।

"पराशर, तुम श्रीर कृशास्त्र जाका मांधाता को लिवा लाना। पर उसका श्राना सहज सम्भव नहीं हैं। उससे जाकर कहना कि वह श्रायगा," तो ही भागीव श्रायंगे, श्रीर नहीं तो नहीं श्रायंगे—तब वह श्रवस्य श्रायगा।"

राज्याभिषेक सम्पन्न हो गए। कवष ऐलूष ने भरत का श्रभिषेक किया, श्रीर ऋषि विसद ने शिबि का। शशियसी राजमाना बन गई।

पराशर मुनि ने वहाँ से प्रस्थान किया। भागव श्रीर लोमा बड़ी दूर तक उन्हें पहुँचाने श्राये।

"भागव !" पराशर ने भागव को भेंटकर खिन्न स्वर में कहा—"मुक्ते यह युद्ध की तैयारियां श्रव नहीं रुचतीं। में फिर युद्ध नहीं देखना चाहता।"

"सो तो मैं भी नहीं देखना चाहता, पर यह अपने हाथ की बात नहीं है।"

"यदि सभी वैर विसार देंगे तो यह रक्तपात बंद हो जायगा।" "पर विसार दें तब न—" भागव हँस छाए।

डोली मे बैठकर मुनि बहुत दूर निकल गए, तब भी मानवता के परिपाक-स्वरूप एक-दूसरे मे समाये खड़े इन श्रर्थ-नारीश्वर को वे पूज्य-भाव से भरे नेश्रों से देखते रह गए।

# : \* :

जिस प्रकार वरुण की दृष्टि पत्तियों के पंथ को भी जान विचा करती है, वैसे ही भागव की दृष्टि सिंधु से सिंहल तक ब्याप्त थी।

विचा श्रीर तप की श्राभिवृद्धि तथा उनके संरच्या श्रीर विस्तार की शक्ति—यही दोनों उनके धर्म के निश्चल पाये थे। सौराष्ट्र में उन्होंने जिस पद्धित का श्रारम्भ किया था, उसी में संशोधन-परिवर्धन करके उन्होंने उसे श्रीक सशक्त बना दिया था। बस्ती-बस्ती में भागींचों के थाने स्थापित

हो गए थे। वे राज-मार्ग की रत्ता करते, गाय-घोडो का परिपालन करते श्रीर शस्त्र-विद्या का प्रचार किया करते। वे विद्या को रत्ता करते श्रीर श्रधमें के श्राचरण पर नियंत्रण रखते। मार्ग निरापद हो गए थे। व्यापार में उन्नित हुई थी। श्राश्रमों में विद्या का प्रचार होने लगा था। पॉचसौ शिष्यों सहित मार्गव एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते, राजाग्रो की उलक्षनों को सुलमाते श्रीर स्वेच्छाचार पर नियंत्रण स्थापित करते। श्रार्थावर्त में नया जीवन भय से मुक्त हो चला। मार्गव का शासन भी वरुण के समान ही था; वे स्वयम् प्रकट न होते तब भी उनका प्रभाव सबका नियमन किया करता था।

कई महीने बोत चले । मुनि वशिष्ठ के आरम्म किये हुए सत्र में विद्या का नवीन सर्जन हो चला । मंत्रो का पाठ होता, रचना होती और उनमें मंशोधन होते । यज्ञ-विधियों की तुलनाएं की जाती । महर्षिगण अपने ज्ञान और तप से प्राप्त की हुई समृद्धियों का आदान-प्रदान करते । सहस्रों शिष्य महास्माओं के दर्शन करके प्रेरणा प्राप्त किया करते । महानुभाव बांशष्ठ मुनि के जुन्न-तले जीवन-कलह नहीं था, पर आस्म-विश्वद्धि का अदूट प्रयोग चल रहा था।

विशिष्ठों की परम विद्या के स्वामी मुनिवर ने सुमधुर कराठ से शब्द-अक्ष की पूजा सिखाई। सबल शब्दों में उन्होंने राग-द्वेष ग्रौर कीघ के विनाश का उपदेश दिया।

नित्य प्रातःकाल वे उपदेश किया करते। जीवन का ही नाम है विशुद्धि। विशुद्धि की उत्तरीत्तर बढती हुई उत्कर्णठा ही आर्यत्व है। यही आर्यत्व मानवता का ध्येय है, सफलता और उस विशुद्धि को सदेह मूर्तिमान करके उन्होंने उसको साम्रात्कार कराया।

भागीव श्रीर भगवती जोमहर्षिणी भी शिष्यो सहित वहाँ श्रा पहुँचे श्रीर मुनि तथा राजा सुदास उनका स्वागत करने के लिए तृत्सुमाम से बाहर श्राये।

शस्त्र-विद्या के महागुरु स्वरूप भागव एक सहस्र भागवो के परशु-वन

से विरे हुए श्राये। पर शस्त्रों का त्याग करकं उन्होंने मुनि की प्रिण्पात किया। कितने ही वर्षों के पश्चात् लोमा उन्हें मिली थी—शस्त्रों में सुसिजित भागव की श्रर्थांगिनी के रूप में। भागव के साथ चक्रवर्ती भरत श्रीर-शिबि, महिषी शशियसी, राजा भद्रश्रेषय, प्रतीप श्रीर विशाखा तथा कुर्मा श्रीर उज्जयन्त भी श्राये थे।

सिंधु-तट का स्वामी चक्रवर्ती मांधाना भी भागव में साक्षास्कार करने के लिए आया था। वह भागव से भी श्रिधिक दीर्घकाय और विशालबाहु था। सिंधु से पारिसक प्रदेश तक उसकी धाक जमी हुई थी। कितने ही वर्षों से आर्यावर्त पर आधिपत्य स्थापित करने की महत्वाकांका वह लिये हुए था। उसका विचार था कि दाशराज्ञ समाप्त होने के उपरान्त जब लोग थक हुए हो, तभी वह आर्यावर्त पर आक्रमण करे। पर इस बीच भागव की दंतकथाएं उसने सुनी थीं। भागव का शिष्य उज्जयन्त उसके यहां घोडे लेने गया था। तभी घोड़ो की भेंट भिजवाकर उसने भागव से मैत्री स्थापित करना आरम्भ कर दिया था। इसी बीच यह निमंत्रण भी आ पहुँचा। वह स्वयम् ही जाकर आर्यावर्त की शक्ति का अनुमान पाना चाहता था।

जब से वह श्राया था तभी से भागव के प्रभाव की ग्रंज उसे चारों श्रोर सुनाई पड रही थी। श्राज उसने उस तेजस्वां मुख श्रोर भभकती श्रांखों के प्रभाव का दर्शन किया।

"गुरुदेव ! मैं श्रापके लिए दो सी घोड़े लाया हूँ।"

"इस समय तो यह भेंट मुनिवर के चरणों में ही चढ़ाई जा सकती है," भार्गव ने उत्तर दिया।

पूर्णाहुति हो गई। एक सहस्र यज-कृपडो में भ्रान्तम श्राहुति दी गई। दस सहस्र कण्ठों ने स्वस्ति-वाचन किया।

श्वेत वस्त्रो से सुशोभित, श्वेत शरीर और उससे भी श्रधिक श्वेत दादी में विश्वद्धि के श्रवतार-से जगते मुनि वशिष्ठ ने भागव को श्रर्थ-दान किया। काली दाढ़ी श्रीर जटा, पत्थर में खुदे-से लगनेवाले सुगठित श्रीर सुरेख स्नायु, भभकते नयन, श्रीर श्रपनी दुर्धर्षता में श्रमेद्य गौरव श्रीर उससे भी श्रिधिक श्रातंक प्रसारित करने वाले पराक्रम—इस सबका स्वामी वशिष्ठ को श्रद्धेदान कर रहा था।

शक्ति ने संस्कार का साम्राज्य स्थापित किया । सारे ग्राम मे विजय-घोषणा गुंज उठी ।

"मुनिवर !" भागेव ने नम्रतापूर्वक कहा—"श्राप तो मूर्तिमान श्रायंत्व है। श्राप से हमे श्रायंत्व की प्रेरणा लेनी है। ये चार चक्रवर्ती श्रापके सामने हैं, इन्हें श्राज्ञा दीजिए—श्रायंत्व का रचण श्रीर प्रति-स्थापन यही इनका धर्म हो, यही इनकी जीवन-प्रतिज्ञा हो।"

मांधाता सोच-संकोच में पड गया। यहाँ बुलाकर क्या मुक्ससे इन्हें यही प्रतिज्ञा लिवानी थी ? पर यज्ञ-मण्डल का वातावरण उसके संस्कारों का परिष्कार कर रहा था। भागव के प्रताप को देखकर उनका क्रोध बटोरने की इच्छा उठते ही दब गई। वह सामने श्राया।

सुदास, मांधाता, भरत श्रौर शिबि, इन चारो ने मुनिवर के पैर श्रोये।

"राजन्यो ! धर्म का संरच्या और प्रवर्तन करो, इसमे तुम्हारे चक्रवर्ती पद की सार्थकता है, और गुरु भागव, श्रापको क्या श्राशीर्वाद दूँ मैं !" श्रीर कैलास पर जैसे चिन्द्रका का श्राह्णाद फैल जाता है, वैसे ही वशिष्ठ के मुख पर हास्य फैल गया।

"मैं तो एक ही आशीर्वाद चाहता हूँ। सिंधु से सिंहल तक आर्या-वर्त का प्रसार हो जाय-"

"तथास्तु"

मुनिवर ने भागव को छाती से लगा लिया। रात की चॉदनी में मुनिवर भाग व के डेरेपर श्रा पहुंचे।

"भाग व ! यह क्या कर रहे हो ? पराशर कह रहा था कि तुमने युद्ध की तैयारी श्रारम्भ कर दी है।" "यह तैयारी यदि न होती तो क्या मांधाता स्त्राज स्त्राधिपस्य स्वीकार कर लेता ? श्रापने नहीं देखा कि प्रतिज्ञा लेने से पहले वह कैसा किक्क रहा था ?"

''हाँ, भाग व ! तुम्हारे चत्रु दिव्य है। मुक्ते श्रव समक्त मे श्रायाः कि तुमने मांधाता को क्यो बुलाया है।"

"मुनिवर !" भाग व हॅस पड़े, "श्राप विशुद्धि को प्रेरित करने वाले शब्द है। मैं विशुद्धि का पालन कराने वाला भय हूँ।"

"जहाँ भय होगा, वहाँ क्या विशुद्धि हो सकेगी ?" मुनि ने पूछा। "श्रार्यस्व को जिसने सिद्ध कर लिया है, उसे तो स्वयम् विशुद्धि प्राप्त होती हं, पर सामान्य जनों में श्रार्यस्व श्रकेली प्रेरणा से नहीं जाग सकता। उनके राग-द्वेष को तो भय से हीं जीता जा सकता है।"

"इस प्रकार तो मानव कायर हो जायगा।"

''मुनिवर, चमा करिए। मैंने जो राग-हेष के चढ़ाव-उतार देखे हैं, उनकी तो अर्थावर्त में कल्पना भी नहीं की जा सकती। गुरु डहुनाथ कह रहे थे कि सबसे अधिक हिसक प्राणी मनुष्य हैं। अदृष्ट और सर्व-व्यापी भय यदि न हो तो नर-पिशाच धर्म को स्वीकार नहीं करेंगे, और आप जैसां को कोई जीने भी नहीं देगा।''

"क्या ये चक्रवर्ती श्रपनी प्रतिज्ञा का पालन करेंगे ? भागंव ! आर्थी श्रीर दस्युश्रों का भेद श्रदृष्ट हो गया है। श्रायों की विशुद्धि—क्या राजा श्रायों की विशुद्धि का संरक्षण करेंगे ?"

"जब तक ये धर्म के चक्र में प्रवर्तित रहेंगे, तब तक तो पालेंगे ही।" "तो एक विनती करूँ ?"

"ग्राप ग्रौर विनतो करें ! यह कैसे हो सकता है मुनिवर ?"

"भार्गव, पुरोहित-पद छोड़ने का जो बचन मैंने तुम्हें दिया था, उसका पालन मैंने श्राज किया है। पराशर उसे स्वीकार करना नहीं चाहता। मेरी विनती है कि तुम उसे स्वीकार करो। राजा सुदास को यह प्रस्ताव स्वीकार है। ऋषि कवष ऐलुष तो भरतों का पुरोहित-पद रयाग देने को तैयार हैं। वह भी तुम्हीं ले लो। विमद ऋषि का स्थान तो तुम्हारा ही है। मैंने मांघाता के साथ श्राज बहुत-कुछ बातचीत की है, महिंथों की सम्मित भी मैंने ले ली है, सबकी इच्छा है कि चारो चक्रवितियों का पुरोहित-पद तुम्ही स्वीकार करो। श्राज तक ऐसा कभी हुश्रा नहीं है। समस्त श्रायांवर्त की एकता श्रीर शक्ति तुममे एकत्रित हो जायगी।"

भागव लजाकर मंद-से मुस्करा दिए।

"मुनिश्रेष्ठ ! श्रापने मुक्ते यहां बुलाया सो क्या इसीलिए ? पर मुक्ते स्नमा करिए । यह चतुष्कोरणपद मैं नहीं ले सकूंगा।"

"भागैव! मार्गव! श्रायीवर्त को सशक्त बनाने का ऐसा प्रसंग देव ने किसी को भी नहीं दिया है।"

"मुनिवर, मेरा मार्ग तो सबसे निराला है," धीरे से भार्गव ने कहा— "म्रापको श्रार्यस्व के चोख होने का भय है। उसे विश्चाद रखने का एक ही मार्ग है—विद्या, तप श्रीर संयम के साधको को निर्भय करना, जहाँ राज्यशक्ति श्रीर वैश्यवृत्ति उनका स्पर्श न कर सके वहाँ उन्हे रखना।"

"इसीलिए यह चार चक्रवर्तियों के पुरोहित-पद की योजना मैने की है।"

"नहीं, इसमें तो भय व्यापेगा। श्रार्थत्व राज्यभय पर श्रवलंबिन हो जायगा।"

"तब फिर ?"

"मैं तो राजा श्रौर पुरोहितों सं श्रलग ही खडा रहूँगा। विद्या, तप श्रौर संयम—वह श्रार्थत्व, जो श्राप में पराकाष्टा पर पहुंचा है, उसके पाये मैं ऐसे कच्चे नहीं रहने दूँगा कि किसी दिन उखड जायं।"

"सो कैसे ?"

"उसका संरचण करने के लिए मरने तक को तत्पर रहे, ऐसा सामर्थ्य ब्राह्मणों श्रीर राजन्यों को प्राप्त हो जाना चाहिए।"

मुनि वशिष्ठ ने सिर भुका लिया।

"भागव ' वह दिन तो मैं नहीं देख सक्त्रा। जहाँ तुम्हारी दृष्टि जाती है, वह मेरी तो कल्पना भी नहीं पहुंच पाती।"

"मैं सबने कुछ विलचण प्रवश्य हूँ," ह्मकर भागव ने कहा।

# ताग्रडव

श्रामिन्दिवत में सन्ध्या हो रही थी। सारे गाँव मे युद्ध की तैयारियाँ चल रही थीं। लोग उत्माहपूर्वक इधर-उधर घूमते, कोलाहल मचाते, शन्त्रों को धिमते, गरजते-चिछाते श्रीर लडे हुए युद्धों के संस्मरणों की पुनरावृत्ति कर रहे थे।

राजा पुरुद्धस्य के पौत्र त्रैयारुण राजा के महालय में हलचल मची हुई थां। श्रक्षारोद्दी इधर-से-उधर श्रा जा रहे थे। बाहर घोडे हिनहिना रहे थे। गाडियों में सामग्रियों भरी जा रही थी।

मधु-मिक्खयों के छत्ते में जैसे किसी ने मशात छुत्रा दी हो श्रौर मधु-मिक्खयों भिनिधनाती हुई चारों श्रोर उभर रही हो, ऐसे ही गाँव में मनुष्य उभर रहे थे।

सम्वाद श्राया था कि श्रन्प देश का चक्रवर्ती सहस्रार्ह न श्रायवित पर श्राक्रमण करने श्रा रहा है। उसकी सेना की गिनती नहीं थी, श्रीर उसे रोक सकना किसी के लिए भी सम्भव नहीं था। पुरुश्रों के राजा श्रीयारुण क्रोध से भर उठे।

"श्रायांवर्त पर श्राक्रमण करने का साहस करने वाला यह कौन है ? किसकी स्पर्धा है कि पुरुष-श्रेष्ठ की श्रान का उल्लंघन करे ?" उन्होंने ग्राम-ग्राम में संदेशे भेज दिए। गांव-गांव से राजन्य श्रीर योद्धागण श्रा रहे थे। वीरता का प्रवाह उछाले खा रहा था। सहस्रार्जुंन को तो यो चुटकी बजाते में सीधा कर देंगे; दुम दबाकर उसे श्रन्ए देश भागना पढ़ेगा।

महालय के सामने के चौक में ग्राम की यज्ञ-शाला थी। वहाँ लोगो

की मेदनी जमी हुई थी।

"कौन वीर पुरुष्ठों का सामना कर संकंगा ?" "यह जंगली हैहय भला क्या समकता है ?", "इसे तो स्वाद चम्बाना ही होगा", "इसे ती पलक मारते में भूल चाटता कर देंगे" छाती ठोक-ठोककर योद्धा लोग इस प्रकार गरज रहे थे।

जन-समूह मे जब शौर्य का वातावरण व्याप जाना है तो तिनक-सा भी विचार करनेवाला मनुष्य कायर श्रीर मृर्ष त्ममका जाता है। जिह्ना होते हुए भी उसे ग्रांगा बना दिया जाता है। जो जितनी ही श्रिधक डींग हांकता है, उसे उतना ही श्रिधक सम्मान मिलता है।

एक व्यक्ति ने यह प्रकट करने की प्रष्टता की—"महस्तार्जुन बहुत प्रवल है।"

"हाँ," पांच जने बील उठे, ''तेरी छाती तो अभी से ही बैठ रही है।"

"गुरुदेव भागव बडी कठिनाई से यादवों को उसके क्रोध से बचा कर लाये हैं", उस व्यक्ति ने किचित् साहस दिखाया।

''तू भी शायद उनके साथ भागकर श्राया होगा,'' एक व्यक्ति ने पूछा ।

"उसका सैन्य बहुत बड़ा है।"

"स्त्रैण! कायर! जा, तूजाकर उससे मिल जा। दोही! नपुं-सक!" चारों घोर से फटकारें पड़ीं।

"भाई !" वह व्यक्ति गिड्गिड्न जगा, "मैं तो यह चला लड़ने को। पर जो सच बात है वही कह रहा हूँ।"

"तू श्रपने घर में बैठ जा," एक व्यक्ति ने कहा।

"त् लहँगा पहन ले," दूसरे ने कहा।

"त् अपनी स्त्री को लड़ने भेज दे," तीसरे ने कहा।

सैकड़ों धिक्कारों की बौछार से घबड़ाकर उस मतुष्य ने वहाँ से पिंड खुड़ाया। तभी किसी ने कहा कि पराशर मुनि श्रपने मोंपड़े के एकाकी- थन को त्यागकर राजा से मिलने नगर मे आ रहे हैं। पहले तो किसी ने इस बात को माना ही नहीं। श्रभी भला वे यहाँ क्यो आने लगे!

एक वर्ष सं मुनि पराशर यहाँ से कुछ ही दूर पर, जंगल मे एक टीले पर अपनी कुटिया बाँधकर तपश्चर्या कर रहे थे।

पूरे वर्ष-भर मे पराशर ने एक शब्द भी उच्चारण नहीं किया था। निरन्तर मौन साधते हुए वे मुनि नीची दृष्टि किये निरय यमुना पर नहाने जाते श्रीर वैमे ही जौट श्राते। कोई श्रद्धालुजन यदि दूध दे जाता तो पी लेते, नहीं तो जो कृद्ध फल-मूल मिल जाता उसी का श्राहार कर लेते। रात को श्रपनी कुटिया के श्रागे एकाग्र ध्यान लगाकर वे बैठ जाते। हरिण, पत्ती श्रीर सर्प भो उनके पास श्रा, निर्भय होकर बैठ जाते।

उन्होंने तृरसुश्रों के पुरोहितपद को त्याग दिया था; विद्या के केन्द्र-सा पितामह का आश्रम त्याग दिया था। सैंकडो शिष्यो की सेवा भी उन्होंने त्याग दी थी। उन्होंने राजा त्रैयारुण के निमंत्रण की श्रवगणना कर दी थी। श्रपने एकाकीपन में श्रन्तर की गहराइयों में उतरकर वे जगत के दु:खों के नाश का उपाय खोजा करते थे। श्राज मुनिवर श्रपने श्राप ही गाँव की श्रोर चले श्रा रहे थे। कुछ विचित्र-सो बात लग रही थी। जो किसी के सामने तक नहीं देखते थे, वे मनुष्यो से मिलने श्रा रहे थे। सबको बड़ा श्राश्चर्य हुआ। श्रवश्य ही मुनिवर योद्धाश्रो को श्राशीर्वाद देने को श्राये होंगे।

पराशर मुनि अपने दण्ड का सहारा लिये, एक पैर से लंगडाते हुए, धीरे-धीरे यज्ञशाला की खोर खाये। उनका मुख दुबला और चिन्तनशील था। उनकी विरत्त-सी दादी उनके मुख को और भी अधिक इश बनाये हुए थी। उनकी आँखों में एक गहरी वेदना थी और उनके कपाल पर रेखाएँ थीं। लोगों के उत्साह को देखकर उनकी आँखें गीली हो आईं।

"मुनिवर महालय में जा रहे है !" "रास्ता छोडो !" "रास्ता

छोड़ो !" "राजा को श्राशीर्वचन देने जा रहे हैं !" "ये हैहय को श्रपने शाप से जलाकर भस्म कर देंगे !"—लोगों की भीड़ में से ऐसे वाक्य सुनाई पड रहे थे। कुछ लोगों ने मार्ग छोड़ दिया। कुछ लोग राजा कों सूचना देने के लिए जा पहुँचे।

लोग उत्साह के आवेश में सामने घर आए और मुनि के पैरों पड़े।
"मुनिवर! आशीर्वाद दीजिए," एक व्यक्ति ने कहा।

"मुनिवर!" दूमरे ने कहा, "हम सहस्रार्ज न को चूर-चूर कर हैंगे । हमारी बाहुश्रो को वीर्यवान बनाइये।"

"आप-से महानुभाव का एक शब्द भी उसे जलाकर भस्म कर देगा।"

''पधारिए, पधारिए इस स्रोर !" लोगों ने उनका स्वागत किया।

मुनि ने मूक-मूक ही हाथ फैलाकर श्राशीर्वाद दिया श्रीर संगड़ाते हुए वे श्रागे चलने लगे। लोगों ने उनका जय-जयकार किया। मुनि ने एक गहरा निःश्वाम छोडा।

"पराशर मुनि आ रहे हैं!" "मुनि आ रहे हैं!" मुनि आ गए!" राज-महालय में जन-जन के मुख पर यही बात थी। त्रैयारुण पुरुराज तुरन्त उठ खडे हुए। पहले वे तीन बार मुनि से मिलने जा चुके थे पर वे बोले नहीं थे। आज वे अपने आप ही कैसे चले आ रहे हैं? क्या कारण है? सभी विस्मित ही रहे।

राजा बाहर निकल श्राए। उन्होंने मुनि के चरण घोषे। उनका सत्कार कर उन्हें श्रन्दर लाकर बिठाया, श्रीर गन्ध तथा मारुय से उनकी पूजा की।

"मुनिवर, श्रापने बड़ी कृपा की है। इस स्रण श्रापके आशीर्वाद की श्रावश्यकता है," राजा त्रैयारुण ने कहा।

बारइ महीनों के उपरान्त मुनि ने मौन तोड़ा।

"राजन् ! मैं आशीर्वाद देने नहीं आया हूँ," उन्होंने धीरे से, दयाहूँ और कम्पित स्वर में कहा। राज-सभा स्तब्ध रह गई।

"मै सावधान करने श्राया हूँ, सावधान करने।" राजा चिकत हो रहे।

"राजन, श्राठ दिन से मुक्ते बड़े भयानक दृश्य दिखाई एड रहे है। श्रहोरात्रि मुक्ते प्रेरणा हो रही थो कि मैं तुम्हें सावधान करूं। इसीसे मै श्राया हूँ।"

सब चुप हो रहे।

"मुक्ते श्रासिन्दिवत जलता हुश्रा दिखाई पड़ता है, उसकी गलियों में रक्त की निद्याँ बहती दिखाई पडती हैं। राजन्! चमा करना, मुक्ते श्राप दिखाई पड़ते हैं—"

"sī ?"

"रणाचेत्र में रोंदे हुए—" साशु नयन हो मुनिवर ने कहा—"तुम्हारा माथा श्रीर धड़ मुक्ते श्रवाग-श्रवाग पड़े दिखाई पडते हैं।" सभा स्तब्ध हो गई। कुछ लोगों के मुख पर क्रोध का श्रावेश छा गया। बहुतों के हृदय का साहस जाता रहा।

इस पराजय के मंत्र-दृष्टा की बात सुनकर उनके प्रति जो सबके मन में पूज्य भाव था वह कुछ कम हो गया। वे श्रव तक मौन थे, तो श्रभी भी मौन ही क्यों न बेंठे रहे!

"मुनिवर, श्राप श्रस्वस्थ हैं। श्राप निश्चिन्त होकर रहें। किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरे होते श्रार्थावर्त में पैर भी रख सके।"

मुनि ने सिर हिलाथा—''मुक्ते वह श्राता दिखाई पड रहा है—हिंसा का सागर—उज्जलता हुश्रा, गरजता हुआ, श्रायीवर्त का सर्वनाश करता हुआ।'

"कभी नहीं, कभी कहीं। मैं श्रीर मेरे वीर मार्ग रोककर खडे हैं," राजा ने कुंकताकर कहा।

"हिंसा से कुछ भी होने वाला नहीं है, केवल हिंसा बढ़ेगी," मुनिवर ने कहा। "तब फिर क्या करें ? हाथ बांधकर बैठे रहे ?" भरत्लाकर सेना-पति ने पूछा ।

''तैयारी करना छोड दो,'' मुनि ने कहा।

"तो क्या मै कायर हांकर उसे आत्म समर्पण कर दूं — या फिर भाग जाऊँ ?" तनिक कुद्ध होकर त्रैयारुण ने पूछा ।

"क्या पुरुश्रेष्ठ पीछे हट जायंगे ?" सेनापति ने पूछा ।

"पुरुश्रेष्ठ पर देवों को ऋषा है," पुरोहित ऋषि संघातिथि ने कहा, "विजय इन्ही की है।"

पराशर मुनि ने श्रपने दोनों हाथों को मिलाकर मानो वेदना से मसल डाला—"राजन्! मैं तुम्हें कैसे समक्ताऊँ । मुक्ते को दिखाई पड़ रहा है वह कैसे कहूँ । दिसा न तो कभी जीती हैं, श्रौर न कभी जीतने ही वाली हैं। देवों ने मुक्ते इतना वाग्बल नहीं दिया है कि मैं तुम्हे इस बात का निश्चय करा सक्हं।"

"हैहय त्रार्यावर्त पर आक्रमण करें श्रीर कोई उनका सामना ही न करे, यह कैसे हो सकता है १ मुनिवर ! श्राप श्रपनी यह चिन्ता छोड़ दीजिए।"

"नहीं। उसकी शरण में जान्न।। श्रपनी श्रिहसा से उसकी हिंसा को जीत लो। श्रीर नहीं तो फिर श्रासिन्दिवत छोडकर जंगलों में चले जान्नो, जहाँ इस दावानल की श्रांच न पहुँच पाए।"

"श्राप सुक्तसे कायर होने को कह रहे हैं।" तिरस्कारपूर्वक राजा ने कहा।

"नही, मैं श्रापसे इस सामुहिक उन्माद से बचने के लिए विनती कर रहा हूँ। चारों श्रोर से जब द्वेष सुलग उठे तब द्वेषी होने में वीर्य महीं है; तब तो इस द्वेष को जीतना ही सामर्थ्य का लच्चा है।"

"मैं हैहय की शरण में जाऊं—श्रीर नहीं तो भाग जाऊं ? मुनिवर ! श्राप पथारिए। निर्भय होकर रहिए। श्रापके सपनों ने श्रापको पराजित कर दिया है।" "राजन ! मेरे कहने को तुम कायरता समम रहे हो। मै तो मरा हुआ हैं। मुक्ते नो कुछ भी बचाना नहीं है जो खोने का डर हो, पर 'श्रपनी बान का निश्चय में तुम्हें कैसे कराऊं ?''

"वह कभी होना ही नहीं है। मैने देवो की पूजा की है। मेरे पूर्वज महा ही ऋत क मार्ग पर चले हैं। मैने हैहयनाश्र को कभी सताया भी नहीं हैं। फिर मुफे विजय क्यो नहीं मिलेगी ?" ,राजा ने कहा—"मेरे हृद्य में उत्माह उछल रहा है। मैं दिशाश्रो को हैहय-विहीन कर दूंगा।" उमने गर्वपर्वक कहा।

पराशर मुनि ने मिर हिलाया।

"मुनिवर!" जैमे पागल व्यक्ति सहिब्णुता से बात करते है वैसे ही ऋषि मेघानिथि ने कहा—"श्राप निश्चित रहें। देवों ने पुरुश्रेष्ठ को कभी नहीं छोड़ा है।"

"ऋषिवर!" मुनि ने विन्न स्वर मे कहा— "श्राप कभी समरांगण पर नहीं गये हैं। में नो गया हुश्रा हूं। मैंने योद्धाश्रों के श्राण भी लिये हैं। में नो मरते-मरते बचा हूं। मैंने महिंच शक्ति श्रीर पुरुश्रेष्ठ पुरुकुत्स को मरते दंखा है। ममरांगण मे एक-दूसरे पर कैमा विष उद्याला जाता है? पारस्परिक संहार का उन्माद कैमा तीव हो उठता है ? क्या यही है देव-कृषा ? क्या यही है देवों की श्राजा ?" निराश स्वर मे मुनि ने कहा। "कब श्रायगा वह दिन जब तुम लोग इस संहार की निरर्थकता को समक सकोगे ?"

राजा त्रैयारुण का धैर्य हट गया।

"मुनिवर! आपने चेतावनी दी सो तो आपकी कृपा है। पर मेरा धर्म यही है कि मैं हैहय का सामना करूं; उसका मार्ग रोकूं। मेरी मृत्यु चाहे इसी चगा क्यों न हो जाय, पर मेरा कर्तव्य तो युद्ध ही है।"

"कोई देखने वाला नहीं हैं; कोई सुनने वाला नहीं है ?'' मुनि ने श्रपना द्राव हाथ में लिया श्रीर खेट भे सिर हिलाया—''चारो श्रोर दावा-नल सुलग उठा हैं। मैं श्रार्यावर्त को भस्मसात् होते देख रहा हूँ। देव ! देव! क्या मेरी बात कोई नहीं सुनेगा १ मानव पशु श्रपने द्वेष को नहीं छोडेगा १''

इस पराजय के द्रष्टा के आक्रन्द को सब तिरस्कारपूर्वक सुन रहे थे। सुनि श्रकेले ही लंगडाते-लंगड़ाते महालय से बाहर निकल श्राए। बाहर उत्साही योदाओं का समूह एकत्रित था।

"मुनिवर, आशीष दीजिए !" एक ने कहा।

"देव तुम्हे सद्बुद्धि प्रदान करे।"

"ऐसी आशीष दीजिए कि हमे विजय प्राप्त हो।" एक व्यक्ति ने कहा।

'सो मैं क्योंकर दे सकता हूँ ? वह फलने वाली ही नहीं है।'' मुनि ने निराश स्वर में कहा।

महालय के भीतर से एक योद्धा ने श्राकर दूसरे से कुछ कहा। उत्साह के श्रावेग से उभरते योद्धा क्रोध से भर्रा उठे।

"श्राशीर्वाद नहीं देंगे ?"

तभी महालय में से बाहर आये हुए एक योद्धा ने कहा—''सुनि तो घबड़ा गए हैं। उन्हें तो आसिन्दिवत का नाश निकट ही दिखाई पड़ रहा है। या तो आत्म-समर्पण कर दो, या फिर भाग जाओ, यही कहने वे अभी राजा के पास गये थे।''

''क्या इम शरण जायं ? भाग जायं ? शस्त्र-स्थाग कर दें ? क्या इम इतने पुरुषार्थहीन हैं ?'' जन-जन के मुँह से क्रोध के उद्गार निकलने लगे।

चुपचाप वेदना से सिर नीचा किये, मुनि पराशर इस क्रोधाविष्ट मेदिनी के बीच होकर श्रागे बढ़े। उनके द्वारा राजा को सुनाया हुश्रा संदेश ज्योंही लोगो में फैला, तो चारों श्रोर एक हलचल-सी मच गई।

''हमारी तो विजय ही होगी,'' एक जन ने कहा।

"पापी हैहय की मृत्यु निकट भा गई है," दूसरे ने कहा।

"क्या हम युद्ध से पीछे हटेंगे ?" तीसरे ने कहा।

: ? :

बीस दिन के उपरान्त-

पराशर मुनि यमुना के तीर पर खडे थे। उनकी श्रोखे श्रश्रपूर्ण थी। उनके मुख पर श्रवर्णनीय खेद छाया हुश्रा था।

श्रासिन्दिवत एक विशाल चिता के समान हो गया था। उसमें से धुँ श्रा उठ रहा था। कभी-कभी चीरकार सुनाई पडतीं। जब-तब श्राकन्द सुनाई पडता। मुनि जहां खडे थे, वहां से चारो श्रोर स्थान-स्थान पर शव पडे दीख रहे थे।

उनके स्वप्न भयानक रूप से सत्य हुए थे। चार योजन की दूरी तक राजा त्रैयारुण श्रीर उनके वीर योहा मरे हुए पड़े थे—िगह, कौवो श्रीर श्र्मालो के श्राहार बनकर। श्रासिन्दिवत की गिलयो में रक्त के पनाले बह रहे थे। उसका महालय छार-छार होकर पढ़ा था। पुरु मर मिटे थे, उनकी स्त्रियाँ पशुवृत्ति की श्रास बनकर लहू लुहान पड़ी थी। उनकी श्राक्ष-द करती संतानो को भयंकर मुद्राश्रो वाले हैं हथ भाले श्रीर परशु पर चढ़ाकर धुमा रहे थे।

जिनसे भागा जा सका, वे भाग निकले थे। दो पैरों वाले पशु चारो स्रोर फेरी लगा रहे थे। उनका निर्देय हास्य निर्जन मार्गी पर गूंज उठता।

"मैं कैसे समकाऊं? मेरा कहा मानते तो क्या यह दिन आता? न जाने क्या होने को है? देव! देव! मनुष्य के द्वेष का पार भी है या नहीं? देव! वह सब पहले से देख पाने का शक्ति तुमने मुक्ते दो थी, तो इसे रोकने की शक्ति क्यों न दी?" मुनि की आँखों से आँसू टपकने लगे। उन्होंने निःश्वास छोड़ा, नदी में से अपना घड़ा भर लिया और उसे कन्धे पर रखकर कुटिया की ओर चल पड़े।

नदी की रेत के बगुले उठने लगे और कोई सौ-एक श्रश्वारोही श्राते दिखाई पड़े। वे भयंकर श्रीर शिक्तशाली थे। उनकी हुंकारों से नदी का संगीत खिरडित हो रहा था। उन श्रश्वारोहियों के श्रागे-श्रागे दो व्यक्ति चल रहे थे। उनमें में एक स्थक्ति प्रचराड और भयानक था। उसके शन्त्र श्रन्य सबके शस्त्रों को श्रिपेशा बड़े थे। उसकी विकराल श्रांखों में श्रानन्द छाया हुश्रा था। एक दूसरा योदा श्रामिन्दिवत की भस्मसात भूमि उमें गर्वपूर्वक दिखा रहा था।

मुनि नं नुरन्त पहचान लिया। उस भयानक व्यक्ति को उन्होने अपने सपनों में देखा था। इसी व्यक्ति को वर्षों पूर्व पितासह के आश्रम में देखा था। वह स्वयम् सहस्रार्जन ही था। उस हिसामूर्ति को देख कर मुनि काँप उठे। कितने मनुष्यों का सहार करके, यह कितनी स्त्रियों को अष्ट करके, कितनी वन्तियों को भस्म करके, यह भूखा दावानल शांत हो संकंगा ?

मुनि ने घड़ा नीचे रख दिया और उन्होंने आगे आकर सहस्रार्जंन के बोड़े का राम पकड़ ली। अपने घोडे की रास पकड लेने वाले उस एष्ट व्यक्ति को श्रोर सहस्रार्जंन ने कठोर दृष्टि से देखा। उसके साथी ने खड़ग उठाया।

"क्या चाहता हैं, जोगड़े ?" सहस्रार्जु न ने श्रधीर हांकर पूछा।

"हंहयराज! मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम लौट जाश्रो। तुम लो कर रहे हो, उसका भान तुम्हें नहीं है। हिसा के बीज बोने से विष के बन उगेंगे। रुधिर की प्रत्येक बृंद में से रुधिर बहाने वाले उत्पन्न होंगे। हैंहयराज! तुम जगत के स्वामी हो, पर यह निरर्थक विनाश कहाँ तक चलाश्रोंगे? होंप ने किसी को तारा नहीं है श्रीर न तुम्हें ही तारेगा। वह तुम्हें जलाकर भस्म कर देगा। तिनक हको, विचार करो, श्रीर पीछे लौट जाश्रो।"

इस पागज मनुष्य के वाक्यों को सहस्रार्जन ने तिरस्कारपूर्वक सुनाः फिर करू हँसो हँसकर मुनि पराशर के मुख पर त्राहा वार किया।

योद्धाश्रों का समूह खिलखिलाकर हैंस पड़ा । सुनि के मुंह से रक्त वह चला श्रीर वे बेभान होकर धरती पर लोट गए। सहस्रार्जंन श्रीर उसके नायक उस पगले की श्रीर देखे विना ही, घोड़े दौडाते हुए श्रदष्ट हो गए।

उस रात हैहयो की पाशवता में सैंकड़ों श्रसहाय स्त्रियों के शील की श्राहुति दी गई। सबेरे तक विजयी योखा रंगरेलियां करते रहे।

मुनि पराशर बेभान होकर पडे रहे।

चन्द्रमा उदय हुआ।

एक धीवर की नाव सपटती हुई ग्राकर इस किनारे पर रुक गई। उसमें से दो धीवर ग्रपनी टोकनियां लेकर श्रासिन्दिवत में मछ्जियां बेचने के लिए उतरे। इस ग्राम में उनकी पुरानी ग्राहकी थी।

नाव में मे तेरह वर्ष की एक कन्या भी नीचे उतर आई। उसने मात्र एक छोटा-सा कछौटा मार रखा था। उसके हाथों और पैरों में चांदी के आभूषण थे।

उस चिन्द्रका में वह श्रद्भुत दिखाई पड़ रही थी। वह सॉवली थी श्रौर चन्द्रमा के प्रकाश में ऐसी लग रही थी, मानो तस ताम्न की बनी हो। उसके सुडौल गालों पर श्रामन्द छाया हुश्रा था। पुष्पों की कलियों के समान उसक छोटे-छोटे नवीन स्तन उसे श्रौर भी मोहक बना रहे थे।

वह नाव पर से पानी में उतर आई, श्रीर वहाँ से उछ्जती-कूद्ती किनारे पर श्रा गई। वह एक पैर से कूद रही थी। ताज देने के जिए श्रपने हाथों को वह उंचा-नीचा कर रही थी। कुछ ऐसा जग रहा था, मानो चन्द्र-किरगों पर सूजने का प्रयस्न कर रही हो।

उसने कुछ ही दूर, भूमि पर पड़े हुए एक मनुष्य को देखा, श्रौर वह दौडकर उसके पास गई। मुनि पराशर बेसुश्र पड़े हुए थे। उनके मुंद से रक्त वह रहा था। बालिका चीख उठी।

वह एकाएक नीचे सुक गई श्रीर उसने सुनि की पहचान लिया। जब उनकी नाव यहाँ श्राया करती तो उसके माता-पिता उसे लेकर पास ही के जंगल में, उस टीले पर स्थित सुनि की कुटिया पर जाया करते थे। वहाँ वे लंगड़े सुनि के लिए दूघ घर श्राया करते। वे सुनि कुछ बोलते नहीं, केवल हाथ के हंगित से श्राशीर्वाद दे दिया करते।

' इस लड़की को सुनि बहुत अच्छे लगते थे। उनके मुख पर अगाध प्रेम का भाव था। उनकी आँखों में दया थी। सुनि को देखकर उस जड़की को रंचमात्र भी दर नहीं लगता था। वह उनके पास जाकर वैठ जाती और अपने सुन्दर हाथों में सुंह धरकर मीन सुनि की स्नेह-पूर्ण आँखों को ताका करती।

उन्हीं सुनि को आज इस मुर्झित अवस्था में पडे देखकर उस बाला के हृदय पर आधात-सा लगा। 'मृनि मर गए?' उनके ठीक पास जाकर को उसने रक्त बहते हुए देखा तो वह रो पडी।

' मुनि ! मुनि ! गुनि !" पास जाकर उसने पुकारा ।

मुनि निश्चेष्ट पहेरहे। उन बाला की छाती बैठ गई। मुनि की छाती पर सिर रावकर वह रीने लगो। उसके रोने का स्वर सुनकर, उसकी माँ नुरन्त भागी हुई बाहर आई। "मेरी मस्त्यगंघा को क्या हो गया?" वह किनारे पर आ गई। "मस्त्यगंघा! क्या हो गया तुमे ?" उसने पुकारा।

"माँ, माँ, मुनि मर गए," मस्स्यगंधा ने रोते हुए कहा। मां ने बेटी को मुनि की छाती पर से उठाकर, मुनि की श्रांखो पर हाथ रखा। मुनि ने श्रांखें सोलीं, श्रोर फिर मूँद लीं।

"अरे जी रहे हैं-जी रहे हैं-"

एकाएक वे भीवर दौहते हुए आये और उन्होंने स्त्री और बालिका से नाव पर चले जाने के लिए कहा।

"चलो, चलो यहाँ से, आसिन्दिवत तो आधा जलकर मस्म हो चुका है। यहाँ तो अब राचसों का वास है। मेरा सारा टोकना इतिकर उन्होंने मुक्ते सारा है, चलो यहाँ से।" मत्स्यगंधा के पिता ने कहा।

"पिताजी, ये मुनि जी मर रहे हैं," मस्यगंथा ने कहा।

''कौन मुनिजी !'' उसके बाप ने नीचे की श्रोर दृष्टि डाली—''उन राज्यसों ने ही इन्हें मार डाला है।''

"इन्हें भी उठाकर श्रपने साथ ले लो। फिर इनकी परिचर्या करेंगे।" धीवर के भाई ने कहा।

वे दोनो पराशर मुनि को उठाकर श्रपनी नाव पर ले गए, श्रौर उन्हें एक श्रोर लिटा दिया। मत्स्यगंधा की मॉने पानी लेकर उनका मुंह धोया।

स्वरापूर्वक नाव वहाँ से चल पड़ी। मध्यरात्रि हो आई। सब घीवर सो रहे थे। निश्वांत मुनि, अर्धमूर्क्ति अवस्था मे पड़े थे। कौमुदी उनके फीके, खेदयुक्त, स्वरूपवान मुख को एक अपरिचित मार्दव प्रदान कर रही थी।

वडी देर तक मत्म्यगंधा मुनि के मुख को ताकती रही। फिर वह कुछ आगे खिसक आई और मुनि के सिर को अपनी गोद मे लेकर धीमे स्वर में लोरियां गाने लगी।

जगत के विद्वेष से घायल मुनि के हृदय को उन लोरियों के स्वर से शांति प्राप्त हुई।

## : ३ :

भृगु के श्राश्रम में जब सहस्रार्ज न के श्रामन श्राक्रमण का संवाद पहुंचा. तब मद्रश्रेण्य श्रीर विमद ऋषि दानो वहां उपस्थित थे। मार्गव श्रीर भगवती चक्रवर्ती मांधाता के यहा गये हुए थे। उनके साथ चक्रवर्ती भरत, शिबि तथा प्रतीप भी गये हुए थे। कुर्मा श्रीर उज्जयंत थानो पर पहरा देने गये हुए थे।

भद्रश्रेण्य सहस्रार्जं न को भन्नी भाँति पहचानते थे। इधर-उधर बिखरे बल के द्वारा, प्रलय-समुद्र के समान उसकी सेना को रोकना संभव नहीं था। इस बात को भन्नी-मांति समक्तर हो उन्होंने श्रवना निर्णय किया श्रोर तद्नुसार सबके पास संदेशा भेज दिया। ऋषि, स्त्रियों श्रीर बासकों को किसी एकांत जंगल मे, पर्वत पर, श्रीर हो सके तो सिंधु के तीर पर चले जाना चाहिए; योहागण सिंधु के तीर पर जाकर भार्गव से मिलें, उनमें मिले बिना कोई भी श्रपनी शक्ति का श्रप-स्यय न करे।

जब भद्रश्रेयय ने जमदिश्न ऋषि से श्रपने साथ चलने के लिए कहा तो उन्होंने मिर दिलाने हुए कहा--

"नहीं भद्रश्रेषय, में तो ऋषि हूं। उसका परम्परागत गुरु हूँ। मैं तो यहीं रहुंगा।"

"पर महर्षि, वह तो सर्वभक्षी हैं। फिर कोई तपस्वी हो कि शील-वती स्त्री हो, किसी के लिए भी उसके मन में सम्मान का भाव नहीं है।"

''माना कि वह बलवान है, पर ऐसे बिलयों की शक्ति परिमित होती है। वह मार सकता हैं, पर तपस्वियों के तप को भंग नहीं कर सकता। तुम सब यहां से चले जाओ। किसी शस्त्रधारी को श्राश्रम मे नहीं रहना चाहिए। यहि कोई शस्त्रधारी यहां रह जायगा, तो उसके पशु-बला को उत्तेजन मिलेगा। यहि मैं श्रकेला ही यहाँ रहूँगा, तो वह उंगली भी नहीं उठा सकेगा।"

"महर्षिवर, उस दुष्ट की करता की सीमा नहीं है।"

"तो उसके प्रभाव की सीमा है, यह तो किसी-न-किसी को उसे बताना ही होगा। मैं कृद्ध हूँ। बरस-दो-बरस जी जिया तो क्या, और मर गया तो क्या? हर जमदिग्न श्रपने शापित शिष्य के भय से भाग कर जाय। यह नहीं हो सकता," महिष् ने दहतापूर्वक कहा।

"मैं महर्षि के साथ ही रहुंगी," रेखुका ने कहा।

महर्षि टस-से-मस न हुए। श्रीर भद्रश्रेयय तथा ऋषि विमद पांच वृद्धों को छोड़, श्रीर सब को साथ ले, श्राश्रम छोड़कर चले गए। भद्रश्रेयय ने चारों श्रोर संदेशे भिजवा दिए, श्रीर भागवों तथा श्रन्य राजाश्रों को श्रपने सैन्य लेकर सिंधु-तट पर श्राने के लिए कहलवा दिया। ऋषिगण स्त्रियों, बालको तथा गायों को साथ लेकर घीरे-घीरे वहां से चल पडे। कुछ शस्त्र-सज्जित भागव थानों पर संदेशे पहुचाने चले गए।

भरतो ने भद्रश्रेण्य की ब्राज्ञा का तुरन्त पालन किया और उनके योद्धा भो साथ हो जिये। राजा सुदाम पितृलोकवासी हो चुके थे श्रीर राजा कुशाध श्रव तृत्सुश्रो पर राज्य करते थे। उन्होंने श्रपना गांव छोडना अस्वीकार कर दिया श्रीर एक विशाल सैन्य एकत्रित कर, वे सहस्रार्जुन का सामना करने को तैयार हो गए।

वशिष्ठ मुनि श्रव पुरोहित पद से निवृत्त होकर श्राश्रमवासी हो गए थे। उनका श्राश्रम विद्या का परम धाम था। सहस्रों शिष्य वहां विद्याध्यन किया करते थे।

उस परम धाम में जब राजा भद्रश्रेणय का संदेशा पहुँचा, तो पहले शिष्यों ने उसकी बडी हॅसी उडाई। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ के पवित्र श्राश्रम को कौन मूर्ख स्पर्श कर सकता है । पर इसके पश्चात् त्रैयारुण के मरण का समाचार श्राया, ऋषि मेघातिथि के श्राश्रम के जलकर मस्म हो जाने का सम्वाद श्राया, फिर श्रासिन्दिवत के भस्मसात होने का सम्वाद भी श्रा पहुँचा। चारों श्रोर से लीग भाग-भागकर श्रा रहे थे। जब यह सम्वाद मिला कि सहस्तार्जन की सर्वनाशकारी सैन्य यमुना के तीर से सरस्वती की श्रोर मुड रहा है, तो वशिष्ठ मुनि के श्राश्रम के तपस्वी बबरा उठे।

विशष्ट मुनि ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा—''तपस्वयो ! आर्यावर्त में दावानल सुलग उठा है। भागेव के अतिरिक्त और कोई उसे नहीं रोक सकता, और उन्हें आने में अभी देर लगेगी। तुममें से जो भाग सकें वे भाग जायं, और हो सके तो हिमालय के किसी गिरि-श्रंग में जाकर छिष रहें। पर वशिष्ठों की विद्या की रक्षा करना," वशिष्ठ मुनि ने कहा।

<sup>&</sup>quot;पर गुरुदेव ! आपका क्या होगा ?"

''मैं यह श्राश्रम नहीं छोड्ंगा !'' ''तो फिर इम—''

"वरसो ! आपरकाल आया है तो आपद्धर्म को स्वीकार करना ही होगा । मैं आजा देता हूँ कि तुम सब यहाँ से चले जाओ ।"

"पर आपको छोड़कर ?"

"ब्रुस्तो ! मेरी चिन्ता न करना । राजा दिवोदास श्रीर गाधिराजा के समय से मैंने श्रार्थावर्त की विद्या, श्रीयं श्रीर समृद्धि को विकास पाते देखा है। उस विकास के लिए मैंने श्रहोराश्रि श्रविशान्त श्रम किया है। आज उसी श्रार्थावर्त को जलाकर भस्म कर देने वाला श्रा पहुँचा है। श्रम मेरा कोई उपयोग नहीं है। मैं उसे पिघलाकर श्रार्थावर्त को बचा लूंगा, श्रीर नहीं तो इस प्रयत्न मे मर मिट्टंगा श्रीर श्रविस्मरणीय कीर्ति-कथा की धरोहर तुम्हारे लिए छोद जाऊंगा," मुनि ने कहा। "मुक्ते छोड़कर चले जाश्रो श्रीर विश्व को विद्या का संरच्या करो, बस यही तुम्हारा धर्म है।"

सुनिदेव का निश्चय टलना सम्भव नहीं था। रोता-श्रकुलाता शिष्य समुदाय गुरुदेव के पैरों की रज सिर पर चढ़ाकर उनकी श्राज्ञा का पालन करने के लिए श्राश्रम छोड़कर चला गया। मुनिवर श्रीर कुछ बृद्ध शिष्य श्राश्रम में रह गए।

दसर्वे दिन सहस्रार्ज न का सैन्य सरस्वती के तीर पर श्रागे बढ़ता हुशा वशिष्ठ मुनि के श्राश्रम तक श्रा पहुँचा। हैहय सेना विजय के उन्माद में हुबी हुई थी। श्रासिन्दिवत सस्मसात् हो चुका था। वहाँ कुछ़ खोग तो मर मिटे थे श्रीर कुछ, वहाँ से भाग निकसो थे।

बहुत बड़ी संख्या में गायें और घोड़े हैहयों के हाथ लगे थे, कुछ आयों को रस्सी से बाँधकर श्रपनी गाडियों के पीछे पीछे घसीट लाए थे। सैकड़ों स्त्रियों ने श्रस्याचार सहन किया था। सैकड़ों ने नदी में कूद कर या फिर जीभ काटकर श्रपने प्राण दे दिये थे। सैकड़ों स्त्रियों को वे बलास्कारपूर्वेक श्रपने साथ घसीट लाए थे, जो कि सैनिको के श्रानन्द-विनोद का साधन हो गई थी।

सरस्वती के तट पर अपिरिचित ध्विनियाँ गूंज उठीं। हुंकारें, श्रंप-शहर, होरो श्रौर मनुष्यो पर पडने वाले को हो की मार का शहर, वेदना को चीत्कारे, हृदय-वेधक श्राक्रन्द, वर्षों से सदा हर रहने वाले तपोवन की समृद्धि की श्राग में धूधू सुलग उठने का शहर । श्रोर इस सबके उपरान्त भी यहाँ श्राकर वह विजयो सेना विस्मय में पड़ गई। ऐसा कोई सम्वाद नहीं मिल रहा था कि कोई राजा सामना करने श्रा रहा है। जहाँ भी वे जाते निर्जन बस्तियाँ श्रोर श्राश्रम उन्हें मिलते थे। लोग श्रपनी गायों श्रोर घोडों तक को साथ लेकर वहां से चले गए थे। सेना की प्रगति में कोई बाधा नहीं दे रहा था, इसीसे उसका लड़ने का उत्साह भी चील होता जा रहा था।

सहस्रार्जन आर्यावर्त मे जाकर मृतुश्रो के आश्रम पर श्रिषकार करने का संकल्प लेकर चला था। अपने शत्रु भागव को मारना उसका सर्वत्रथम जच्य-बिंदु था। उसे निश्चित विश्वास था कि न तो वह द्विपेगा ही और न कही भागकर जायगा। पर उसका कोई भी चिह्न जब उमे नहीं मिला, तो वह विचार में पड़ गया।

वशिष्ठ मुनि के श्राश्रम के सामने ही सहस्रार्ज न ने सरस्वती को पार किया। सामने विशाल श्राश्रम की विकसित बन राशि वर्षों की समृद्धि श्रौर शांति की सास्ती दे रही थी। सहस्रार्ज न वशिष्ठ पर दांत गड़ाये हुए था, वर्षों पहले इस सयाने वशिष्ठ ने उसे कई बार उलहने दिये थे। श्रब वह उसके हाथ चढ़ा था। श्रब वह उसे रोति-नीति का पाठ सिखलायगा।

नदी लांघकर सहस्तार्जंन आश्रम के पास आया; वहाँ चारों स्रोर निर्जनता न्यास थी। किनारे पर कोई मनुष्य नहीं दिखाई पड़ता था। कहीं कोई गाय तक चरती दिखाई नहीं पड़ रहीं थी। केवल आश्रम के भीतर से एक धुँए की पंक्ति उपर की स्रोर उठती दिखाई पड़ रहीं थी। विशिष्ठ के श्राश्रम को निर्जन देखकर सहस्रार्ज न किंचित् श्रसंतुष्ट हुआ। उनके शिष्यों के समस्र ही मुनि विशिष्ठ को सीधा करने का उसका संकल्प फलीभूत न हो सका। वह श्रीर उसका सैन्य श्राश्रम में प्रवेश कर गए।

उसके योद्धागण धीरे-धीरे श्राकर वृत्तो-तत्ते विश्राम करने का श्रायो-जन करने लगे। सहस्रार्जुं न श्रागे बढ़ा, पर कोई भी सामने नही श्राया।

श्रांगन में मुनि की कुटिया के सामने स्वयम् मुनि वशिष्ठ तथा श्रन्य पांच वृद्ध बैठे श्रांग्न में श्राहुति दे रहे थे। चण-भर के लिए सहस्राजु न ठिठक रहा। उसे कुछ ऐसा श्राभास हुश्रा मानो वृद्ध मुनि श्रीर वे दूसरे गौरव-भरे वृद्ध उसकी भर्सना कर रहे हैं। श्रगले ही चण, संकोच को टालकर, मूं हैं मरोइता हुश्रा वह श्रागे बढ़ श्राया।

"वशिष्ठ मुनि !" उसने उद्भत स्वर मे मुनिवर को पुकारा।

मुनिवर एकाम चित्त से श्राहुति देते ही चले गए। उन छ.हो बृद्धों में से किसी ने भी सिर उठाकर नहीं देखा। सहस्रार्जुन किकर्तव्य-विमूद हो गया, इसलिए वह कुछ देर चुपचाप खडा रहा। फिर उसका धैर्य जाता रहा।

"बशिष्ठ मुनि—ए—"

वशिष्ठ मुनि ने सिर उठाकर देखा श्रौर हाथ के संकेत से चुप रहने का श्रादेश किया।

सहस्रार्जुन के नायक आ पहुँचे थे और उनके सामने वह अपनी , प्रतिष्ठा खोना नहीं चाहता था।

"बहुत हुश्रा श्रव । मुक्ते पहचान तो लिया न १'' दर्भ के द्वारा श्राहुति देकर वशिष्ठ मुनि ने सामने देखा । "मैं तुक्ते बचपन से हो जानता हूँ," उन्होंने शांतिएर्वक कहा । "सो कुछ नहीं । श्रव मै श्रार्यावर्त का काल होकर श्राया हूँ।" मुनि ने कोई उत्तर नहीं दिया । "तुम मुक्ते त्रार्यावर्त की रीति-नीति सिखाने त्राये थे, श्रव तुम्हें मेरी रीति-नीति के श्रनुसार रहना पडेगा।"

"विशिष्ठ एक ही रीति से रहता है—देवो की श्राज्ञा के श्रनुसार।" "हा, हा, हा, हा," सहस्रार्जुन खिलखिलाकर हॅस पडा—"देवो की यही श्राज्ञा है कि तुम्हे मेरी श्राज्ञा का पालन करना चाहिए। मै श्रायावर्त को जलाकर भस्म करने श्राया है, जानते ही ?"

"कृतवीर्य के पुत्र !" मुनिवर ने कहा, "त् तो सदा का पाजी रहा है। लूट-फांट करना, संहार करना, जलाकर भस्म कर देना—यह सब तो कोई भी कर सकता है।"

"तुम्हारा सब-कुछ जलकर भस्म हो जायगा, तभी तुम्हें समस मे श्रायगा।"

"देवों की कृपा से हमने जो बोया है, उसका तू नाश कर ही नहीं सकता है। ज्यो-ज्यों तू उसे जलायगा, त्यो-त्यों उसमें से नई कोपलें फूटेंगी।"

"ये सब बाते बनाना श्रव बन्द करो, वशिष्ठ मुनि! उठो श्रौर श्रपने शिष्यों से कहों कि वे हमारा श्रातिथ्य करें।"

"विशिष्ठ के त्राश्रम में किसी भी त्राततायी का त्रातिथ्य-संस्कार नहीं होता," कठोर स्वर में विशिष्ठ ने कहा।

सहस्रार्जुन ऋुद्ध हो उठा। वह खड्ग लेकर श्रागे बढ़ श्राया। "श्रर्जुन यह क्या कर रहा है ? ब्रह्म-हत्या का पाप बटोर रहा है ?" "सुभे कोई नहीं रोक सकता।"

"मेरी विश्विद्ध तो देवों के हाथ में है।" मुनि ने उत्तर दिया।
सहस्रार्ज न हँस पढ़ा श्रीर मुनि की दाढ़ी पकड़ने के लिए कपटा।
मुनि ने श्रॉखें मुंद लीं। सहस्रार्ज न ने हाथ बढ़ाया, पर वह स्पर्श कर
पाए इसके पहले ही मुनि जहाँ थे वहीं दुलक पड़े। सहस्रार्ज न पीछे
हट गया। विशिष्ठ का श्रपमान करने की उसकी साध श्रपूर्ण ही रह गई।
"जब से मुगारानी ने उसके पैरों में गिरकर प्राण दिये थे, तब से

सहस्राजु न मार सकता था, पर मरे हुए का मुख वह नहीं देख सकता था। इस चण निश्चेत पडे मुनिवर का निराश्वेत मुख वह देख न सका। श्राँखों पर हाथ देकर वह पीछे हट गया।

"तालजंघ! इस श्राश्रम को जलाकर भस्म कर दे। इसके श्राश्रम को ही इसकी चिता बना दे।"

#### . 8

भृगुश्रेष्ठ जमदिग्नि का मन इन दिनो रञ्च-मात्र भी श्रस्वस्थ नहीं था; वे सहस्वार्जुन को प्रतीचा लगाए बैठे थे। श्रम्बा उनके पास ही बैठी थीं। जो थोड़े-से भृगु यहाँ रह गए थे, वे भी उनके साथ ही बैठे थे।

विशष्ट का आश्रम जलाकर सहस्रार्ज न का सैन्य बाढ की भांति भृगुग्रों के आश्रम की श्रोर बढ़ रहा था। पानी की घरघराहट की भांति उनका पगरव निकट-से-निकटतर आता सुनाई पढ रहा था। थोडी ही देर में कुछ सैनिक हुँकारते हुए आगे बढ़ आए और कोपडियाँ खोलकर उन पर अधिकार जमाने लगे।

सहस्वार्ज न का समस्त होष इस श्राश्रम पर ही केन्द्रित हो गया, था। वह भागंव से प्रतिशोध लेना चाहता था— स्रुगा का, रुरु का श्रीर सहस्वों भरे हुए योद्धाश्रों का—यही उसका प्रधान लच्य था। पर उसका मन श्रसमंजस में पड़ गया था। भागंव का सामना करके वह उसे मारने को उद्यत था, पर वह कहीं दिखाई न दे श्रीर उसकी प्रतीचा करनी पड़े, इस बेडब स्थिति को सामने पाकर वह चुड्ध हो उठा।

श्राश्रम में प्रवेश करते समय सैनिक श्रस्वस्थ हो चले थे। डड्डनाथ श्रघोरी का शिष्य, श्रीर महादन्ती सिद्धेश्वरी का उत्तराधिकारी कहीं से निकलकर उन पर टूट न पडे—यही उनके मन में सबसे बड़ा डर था। मृगुश्रो के श्राश्रम में कोई भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। कुछ गायें थी भ्रौर दो-एक मृतप्राय घोड़े वहां थे। भागव का तो कोई नाम-चिह्न भी वहाँ नही था।

गर्विष्ठ हँसो हॅसते हुए सहस्रार्जुन ने वहाँ प्रवेश किया। ''यहीं. यहाव डाल दो,'' उसने श्राज्ञा दी।

यह श्रखणड निर्जनता उसे नहीं रुची। बीच के प्रांगण में जमदिनन बैठे थे। उनके पास ही रेणुका भी बैठी थी। वार्धक्य से शोभित उस युगल जोड़ी को सहस्रार्ज न ने पहचान लिया। उसके मन में प्रश्न उठा— "क्या यह बुह्दा भी विशिष्ठ की ही भाँति मर जायगा ?" श्रभी भी सुनिवर का वह फीका मुख उसकी श्राँखों में तैर रहा था।

"क्रीन स्गुश्रेष्ठ ? महर्षि जमदिन ?" सहस्रार्जुन ने खिल्ली उडाते हुए कहा—"मै सहस्रार्जुन—कृतवीर्यं का पुत्र—श्रापको प्रशाम करता हूं।"

"यदि त् शापग्रस्त कृतवीर्थं का पुत्र है," जमदिश्न ने कटोरतापूर्वक हैहयराज की श्रोर देखते हुए कहा—"तो इस श्राश्रम की तूने श्रष्ट कर दिया है। महाश्रथर्वेण श्रद्यीक का शाप श्रभी भी तेरे कुल से उतरा नहीं है।"

''इसीलिए तो मैं यहाँ श्राया हूँ,'' खिलखिलाकर हँसते हुए सहस्रार्जु न ने विनोद में कहा—''तुम्हारे पिता ने मेरे दादा को शाप दिया था, वही उतारने के लिए मैं तुम्हारे पास श्राया हूं।''

"व्यर्थ ही श्राया है त्," जमद्गिन ने कहा—"मृगुश्रों का शाप तो सहस्र जिह्ना सर्पं बनकर इसता ही जायगा।"

"इस समय तो मैं सबका काल बनकर आया हूँ। कहाँ चले गए तुम्हारेसब शिष्य, तुम्हारी घेतुए'—और वह तुम्हारा पुत्र ?"सहस्नार्ज न ने ि.त्ली उटाई।

"तेरी घड़ी जब श्रा पहुँचेगी, तभी वे तुमसे श्रा मिलेंगे," महर्षि ने उत्तर दिया।

"मृगुश्रेष्ठ!" सहस्राजु न गम्भीर हो गया—"यह विचार छोड़

दीजिए। मैंने पुरुश्रों के राजा श्रैयारुण को रण मे रोंद दिया है, श्रौर श्रासिन्दिवत को जलाकर भस्म कर दिया है। विशष्ठ के श्राश्रम को भी मैंने छार-छार कर दिया है। श्रौर श्रमी-श्रमी भरतग्राम पर भी श्रधि-कार कर लूंगा। बात-की-बात मे मैं श्राधे श्रार्यावर्त को जीत लूंगा। श्राप मेरे परम्परागत गुरु हैं। श्राप ही मेरे पुरोहित हो जाहए। फिर मैं श्रापके शिष्यों श्रौर धेनुश्रों का कुछ नहीं बिगाडूंगा। श्राप यही चाहेंगे तो मैं श्रौर भी धेनुण् श्रापकों दे सकूंगा।"

"तू तो प्रचरह श्रभिमान का धनी है। तुक्ते भला पुरोहित की क्या श्रावश्यकता ?" जमद्गिन तनिक हॅस दिये।

"श्राप यदि पुरोहित हो जायंगे तो मेरे हैहयो को शान्ति प्राप्त होगी श्रीर मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी," सहस्राजु न ने कहा।

"श्रीर तू श्राशा करता है कि मै तेरा पुरोहित हो ही जाऊँगा ?"

"इसमें श्राशा की तो कोई बात ही नहीं है। श्रापको शाप लौटा लेना पड़ेगा।"

"मेरी विद्या श्रीर मेरा तप श्रत्याचारियों के लिए नहीं है," जम-दिग्न ने निश्चलतापूर्वक कहा।

सहस्रार्जु न श्रीर उसके नायक किचित् चुड्य हो गए। इन भृगुकुख के गुरुश्रों का प्रभाव उनके हृदयों पर बहुत गहरा था।

सहस्रार्ज्ज न जब चुन्ध हो जाता तो उसके स्वमाव में क्रृरता उभर श्रामा करती थी।

''मृगुश्रेष्ठ, श्राप मेरी मांग को स्वीकार नहीं करेंगे ? क्या श्राप मेरे गुरु नहीं होंगे ?'' उसने श्रॉखें निकालकर कृद्ध स्वर में पूछा ।

"जिसका उद्धार ही सम्भव नहीं, उसका गुरु भंजा कीन होगा ?" "तो मेरी श्राज्ञा नहीं मानोगे. यही न ?"

"श्राज तक किसी मानव ने मुक्ते श्राजा देने की धष्टता नहीं की है। पिता श्रीर गुरु को छोड़ श्रीर किसी की श्राज्ञा मैंने नहीं मानी है।" "जानते हो, इसका परिणाम क्या होगा? में तुम्हारे प्राण जे लूंगा।"

"बस !" महर्षि ने तुरन्त उत्तर दिया—"सो तो सिह, भेडिये श्रीर सांप भी ले सकते है।"

''मै तुम्हारे श्राश्रम को जला दूंगा। तुम्हारे शिष्यो का वध करूंगा, श्रीर तुम्हारी गायो को लूट ले जाऊँगा।''

"यही सब तून करेगा, तो फिर नर-पिशाच कैमे कहा जायगा ?" "श्रो हो," उम्र होकर सहस्रार्जन ने कहा, "क्या तुम भी विशष्ट की भांति मेरे हाथ से बचकर निकल जाना चाहते हो ?"

"मुनिवर कैसे बच निकले सो तो मैं नहीं जानता, पर मैं तो तेरे हाथ में कभी था ही नहीं। तू मेरे पिता के शाप में छुटपटा रहा है।"

"श्रच्छा ! यह बात है !" सहस्रार्ज न चिरुला उठा— "तालजंघ ! इसको पकडकर उस काड से बांघ दे। बोलो ! शाप को लौटाकर मेरा पुरोहित-पद स्वीकार करते हो या नहीं ?"

"श्रातंक दिखाकर श्रीर जोभ से लखचाकर तू मेरा श्राशीर्वाद प्राप्त किया चाहता है १ पतित ! जमदग्नि का श्राशीर्वाद यों नहीं मिला करता।"

जमदिग्न उठे और सहस्रार्जुन के दिखाये हुए साड़ के पास जाकर खड़े हो गए।

"बता, मुक्ते कैसे बाँधना चाहता है ?"

सहस्राजु<sup>९</sup>न इस शान्त प्रतिरोध से श्रधिकाधिक क्रोधाविष्ट होता गया।

"बांघ इसे," उसने ष्राज्ञा दी। तालजंघ ने महर्षि जमदग्नि को काड़ से बांघ दिया। "बोल! शाप उतारेगा या नहीं ?"

जमद्गिन मौन, शान्त भाव से खड़े रहे। उनके भव्य मुख, श्वेत दाही तथा स्थिर श्रांखों में किचित्-मात्र भी श्रन्तर नहीं श्राया। सहस्रार्जुन ने श्रपने तरकश में से एक तीर निकाला। "क्यो ?" वह गरज उठा। जमदिनि की श्रांख भी नहीं फडकी।

सहस्रार्जं न ने लच्य साधकर एक तीर हाथ से ही मारा; वह जाकर जमद्गिन के खवे में धँस गया। मूक वेदना के गौरव मे जमद्गिन स्वस्थ रहे।

"क्यों ? नहीं है श्रव भी विचार ?" सहस्रार्ज न ने पूछा, "श्रव्छी बात है, तालजंघ, त् इस पर पहरा देना। बुढ़िया, त् श्रपने पति की सेवा करना," कहकर वह ढीठतापूर्वक हँस पढ़ा, श्रीर घोड़े पर बैंटकर भरत-प्राम पर श्रधिकार करने के लिए चल दिया।

श्रम्बा ने साश्रु नयनों से, घाव में से बहते हुए रक्त को पोछा श्रौर महर्षि को पानी विलाया। जमदिग्न ने मंद श्रौर ममता-भरी मुस्कराहट से इस परिचर्या का स्वागत किया।

रात को भरत-माम की रही-सही समृद्धि को लूटकर सहम्वार्ज न लौट श्राया। हैहय सेनाश्रो ने भृगु श्रौर विश्वामित्र के श्राश्रमो तथा भरत-माम पर श्रिधकार कर लिया। सारी रात महर्षि जमदिग्त माड से बँधे रहे। रेशुका उनके चरगों मे बैठी थी। घाव मे से श्रभी भी रक्त बह रहा था।

"महर्षि, क्या बहुत वेदना हो रही है ?" "नहीं, रेखुका।"

"राम कब श्रायगा ?" रेखुका ने पूछा।

"श्रायगा, इसको मृत्यु तो सुक्ते निकट ही दिखाई दे रही है।" सबेरे सहस्रार्जुन फिर महर्षि के पास श्रा पहुँचा।

''क्यो <sup>9</sup> शाप उतारोगे या नहीं <sup>9</sup>'' उसने व्यंग के स्वर में पूछा । महर्षि ने कोई उत्तर नहीं दिया ।

सहस्राजु<sup>°</sup>न ने फिर एक तीर उठा जिया श्रीर ताककर हाथ से ही मारा। वह महर्षि के दूसरे खवे में जाकर गढ गया। पज-भर के जिए उन्होने श्राँख मूँद ली। उनके मुँह से एक भी शब्द न निकला। घाव मे से रुधिर का प्रवाह बह रहा था श्रौर उनकी श्वेत दाढ़ी पर रक्त के दो-चार छीटे श्रा पडे थे।

"महर्षिवर, इस वेदना को कब तक सहन करना होगा ?" श्रम्बा ने पानी पिलाते हुए गढ़गढ़ करठ से पूछा।

"यह वेदना नहीं है। यह तो पशु श्रीर श्रार्थ के बीच युद्ध चला रहा है। इसमे तो श्रार्थत्व की ही विजय होगी।"

"और आपका क्या होगा <sup>9</sup>"

"श्रपना मनचाहा वह नहीं करवा सकेगा। उसे तो निदान हाथ मलते हुए ही मरना पडेगा।"

सहस्रार्जुन चला गया। सारे दिन श्रीर रात महर्षि मूक भाव से उस वेदना को सहन करते रहे। श्रम्बा सजल नयनो से श्रगले दिन की प्रतीका करती रही।

"राम! राम! त् कब त्रायगा ?" उसके रोम-रोम में यही स्वर गूंज रहा था।

"महर्षि ! इस प्रकार कब तक तिल-तिल खपते रहेंगे ?" सवेरे फिर सहस्रार्ज न महर्षि के पास श्राया । "कहो महर्षि, क्या विचार है ?" महर्षि ने उत्तर नहीं दिया ।

"श्रद्या ?"

सहस्रार्जं न ने क्रम-क्रम से तीन तीर उठा-उठाकर मारे। महर्षि के शरीर से तीन नये प्रवाह बहने लगे। स्रग्र-भर की वेदना श्रदृष्ट हो गई, श्रीर उनके मुख पर गौरव झा गया। उनकी श्रॉखें मूक भाव से देव का श्राराधन करती हुईं, तेजस्वी श्रीर दयाई हो उठीं।

महर्षि के मुख से सिसकारी तक नहीं फ़ूटी, श्रीर न वे मुके ही। उससे चिडकर सहस्रार्ज न ने चौथा तीर भी फेंक मारा। "तालजंघ! तीर निकालकर इन्हें खाने को दे। कहीं ये जल्दी ही न सटक जाये।"

श्रम्या के लिए श्राँसू के घूंट उतारते जाना श्रव सम्भव नहीं था।
महिष पर होने वाला एक-एक श्राघात उसके हृदय में महस्र-सहस्र
श्राघात कर रहा था। श्वास-श्वास में उसके श्रन्तर से एक ही प्रार्थना
निकल रही थी—"मेरे राम! तू कब श्रायगा ?" उसकी दृष्टि चितिज पर
टकटकी लगाए थी। उसके कान घोड़े की पदचाप की प्रतीचा लगाए थे,
"कब श्रायगा वह ?" राम की प्रतीचा भी श्रव तो श्रसद्य हो पडी थी।

दोपहर में सहस्रार्ज न श्रपना मैन्य लेकर राजा कृशाश्व से युद्ध करने तृरसुप्राम की श्रोर चल पडा।

मध्यरात्रि में तालजंघ महर्षि के पास श्राया—"महर्षि ! गुरुदेव ! चक्रवर्ती श्रापको मारे बिना नहीं मानेगा।"

जमदिग्त ने श्रपनी सूजी हुई श्राँखे खोली। "मैं जानता हूँ," उन्होंने कहा।

"यदि श्रापकी श्राज्ञा हो तो मैं श्रापको इस दुःख से मुक्त कर दूं।" "किस प्रकार ?" श्रम्बा ने पूछा ।

"भैं छोड़ तो नहीं सकता हूँ। आप यहाँ से भागकर भी नहीं जा सकते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो एक तीर से आपके प्राण् लेकर इस वेदना का अन्त कर दूं।"

"वस्स ! जमदिग्न वेदना से नहीं डरता है। मैं तो देखना चाहता हूँ कि सहस्रार्जन मे कितनी पाशवना भरी है," कहकर महिषें ने श्रॉखें मींच लीं, श्रौर श्रशक्ति से उनका माथा, एक श्रोर भुके हुए कन्धे पर श्रा ढुलका।

"रेखुका !" थोडी देर रहकर जमदग्नि ने फिर श्रोखें खोलीं।
"नाथ !"

"यदि राम मिले तो उसे एक ही संदेशा कह देना।" "क्या ?" "इस चरा-चरा में जिस आर्थित का मै अनुभव कर रहा हूँ वह पशुबल से और मृत्यु से भी कही बहुत अधिक वीर्यवान है। इसकी पराजय होती ही नहीं है। इसकी विजय तो स्वयम् सिद्ध है—-" और महर्षि को मूर्ज़ आ गई।

श्राठ दिन के पश्चात लौटते हुए हैहयदल की हुंकारो श्रीर पगरव से धरग्री कांप उठी । उसने तृत्सुश्रो पर विजय प्राप्त कर ली थी ।

कृशाश्व को हराकर श्रीर उसे मारकर, तृत्सुमाम की समृद्धि को लूटकर तथा सहस्रों बन्दियों को साथ लेकर सहस्रार्जुन लौट श्राया। श्रगले दिन हॅसता हुश्रा श्रीर मूं झों पर ताव देता हुश्रा सहस्रार्जुन महर्षि के पास श्राया।

"महिष्टें !" उसने उद्धत स्वर मे पूछा—''श्रार्यावर्त का चक्रवर्ती धूल में मिल गया है। मैंने तृत्सुग्राम को जलाकर भरम कर दिया है। मैंने श्रार्यावर्त का सर्वनाश कर दिया है। मैं दो सहस्र पुरुष श्रोर पाँच सहस्र स्त्रियो को बन्दी बना लाया हूं। मैं तृत्सुश्रो की धेनुणुँ लूट लाया हूं। श्रव क्या विचार है ? शाप उतारना है या नहीं ? मेरा पुरोहित-पद स्वीकार करोंगे या नहीं ?"

किंचित् प्रयत्न से महर्षि ने श्रासन्न मूर्छा को वश में कर लिया श्रीर स्थिर दृष्टि से सहस्रार्ज्ज न की श्रीर देखते रह गए। उन श्राँखों में निश्च-लता थी। वह दृष्टि स्पष्ट रूप से सहस्रार्ज्ज न से कह रही थी कि शक्ति की तुलना में तो वह हार गया था।

उसकी डींग हांकने की वृत्ति श्रब जाती रही। उसका हाथ खड्ग खींचने ही जा रहा था कि उसने वापस खींच लिया। उसने श्रपने तर-कस में से खींचकर चार तीर निकाल लिए।

''क्यो <sup>?</sup>'' उसने पूछा ।

उत्तर नहीं मिला। श्रोंठो पर श्रोंठ पीसकर उसने एक-एक कर चारों तीर फेंक दिये। वे चारों तीर जाकर महर्षि के शरीर में भिद गए। चारो बार जमदिग्नि ने श्रॉखें मींच लीं। श्रम्या सिसकने लगी। महर्षि ने एक तिरस्कार-भरी दृष्टि हैहयराज पर डाली श्रीर वे मूर्झित हो गए।
"तालजंघ, देखो, इसे जीवित रखना होगा, यह मुक्ते बहुत श्रच्छा क्षगता है।" पर सहस्रार्जुन के सोभ का पार नहीं था। श्रार्यावर्त को उसने राख में मिला दिया था, पर जमदिग्न उसके सामने नहीं कुक रहे थे।

### : \*:

सिंधु नदी के तीर पर भागेव का पड़ाव था। चक्रवर्ती मांधाता का पुत्र हरित अपने चुने हुए योद्धाओं के साथ वहाँ उपस्थित था। घडारह वर्ष का चक्रवर्ती भरत, शिक्षि, यदु, तुर्वसु, अनु ग्रोर दुद्धु योद्धाओं के साथ वहाँ श्रा पहुँचा था। भद्रश्रेषय ग्रीर विमद ऋषि भी भागेव योद्धाओं को लेकर श्रा पहुँचे थे। भागेवों के थानो से श्राये हुए योद्धा उज्जयंत के नेतृत्व में लड़ने के लिए तत्पर खड़े थे। पदाति, रथ ग्रीर घोड़े चारों श्रोर से उमइ रहे थे। पर्शु, खड्ग, गदा श्रीर धनुषों के मानो बन-के-बन वहाँ चारों श्रोर फैल गए थे। चारों श्रोर से भागकर श्राये हुए ग्रीर श्राते हुए बुद्धों श्रीर स्त्रियों को सिंधु-पार ले जाया जा रहा था। कृर्मा उन सबकी व्यवस्था कर रहा था।

एक टीखे पर भागव खड़े थे। उनके पास ही भगवती श्रौर प्रतीप भी थे। श्रास-पास श्रम्य महारथी भी तैयार खड़े हुए थे।

चारों श्रोर कोलाहल श्रीर दौड़-धूप मची हुई थी। भागैव श्रकेले ही श्रपनी प्रशान्त उग्रता में स्तब्ध थे। उनकी भोंहें, उनकी विकराल श्राँखों पर कुछ कुक श्राई थीं। उनकी दृष्टि विद्युत की भाँति एक श्रोर से दूसरी श्रोर चमक रही थी। उनका मौन वाणी से भी श्रधिक भयं-कर था। उनके श्रास-पास श्रसद्ध तेज का वर्तु ल प्रकाशित हो उठा था। जो रात श्रोर दिन उन्हें देखा करते थे, उनके लिए उन्हें देखना श्रीर सहन करना श्रसम्भव हो गया था। जब से उन्होंने चार चक्रवर्तियों के पुरोहित-यद को श्रस्वीकार कर दिया था, तब से वे चक्रवर्तियों के भी पूज्य हो गए थे। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जैसे महापुरुष भी उनके श्रानुकृता होने मे श्रानन्द मानते थे। महर्षि श्रुन शेप तो उन्हें साचात् देव ही मानते थे। श्राश्रमो श्रीर राजमार्गों मे निरापद हो गए स्त्री-पुरुष उनका नाम सुनते ही बंदना मे नत हो जाया करते।

ज्यो-ज्यो उनकी शक्ति बढ़ती गई थी और उनकी श्रोर लोगों का प्रथमाव बढ़ता गया था, त्यो-त्यो वे निःसीम श्रमाव की सरिता के दुर्गम मूल को मांति दूरस्थ, गगनचुम्बी श्रौर श्रमेद्य वातावरण से संवृत्त होते चले थे। निर्मल हास्य से उल्लाम जगाते हुए, प्रखर नयन-तेज मे सबको मुग्ध करते हुए, भयंकर भूमंग से हृदयों को कम्पित करते हुए, वे एक श्रलंब्य दूरी पर रहकर सबकी मिक्त को श्रपनी श्रोर श्राक-विंत किया करते थे। किन्हीं श्रनजान पलो में उनके हृदय का श्रसाद भेलकर भगवती लोमहर्षिणी शक्ति के स्रोत के समान बन गई थीं, श्रतपुव वे उनकी महत्ता की श्रेरणा सबको पिलाया करती थीं।

निडान भगवान् जामदम्नेय बोले । उनका स्वर गुफाश्रों में गूँजने वाले गर्जन को भाँति गूँज उठा ।

"हरित ! तू सिधु के किनारे-किनारे ही आगे बढ़ता जा। भरत और सेनापित गृध्र तुम पर्वत के सहारे-सहारे शतद् तक धीरे-धीरे बढ़ चली ! ज्यों-ज्यों आगे चलो, राह के थानों को अभेध बनाते चली। ऋषियों, स्त्रियो तथा बालको की सुरचा का प्रबन्ध करो। आज से पच्चीसवें दिन सुगु के आश्रम में आकर एकत्रित हो जाना। मैं वहीं पर आ मिल्ंगा, जिसने आर्यावर्त को भम्मीभूत किया है, उसका एक अवशेष भी लौट कर नहीं जायगा।"

"उज्जयंत, तू अपने योद्धाओं को साथ ले जाकर थानों पर अपना अधिकार जमा ले। धीरे-धीरे जाना, पर जहाँ मी जाय, वहाँ अपनी शक्ति को अभेच बना देना।"

"तुम सब जाम्रो श्रोर चारों श्रोर यह संदेशा पहुँचा दी कि भागीव श्रा रहे है।" भागव की स्राज्ञा को शिरोधार्य करके हरित, भरत, शिबि, गृध्न स्रौर उज्जयन्त गुरुदेव के पैरो पडकर वहाँ से विदा हो गए।

"प्रतीप !" भागव ने कहा—"परशुधर भागव के साठ शतक है। तीन दिन में सबको कटिबद्ध हो जाना चाहिए। चौथे दिन ब्रह्म मुहूर्त में हम यहां से प्रस्थान करेंगे।"

वातावरण में जितना उत्साह था, उतनी ही उप्रता भी थी।

चौथे दिन सर्वरे भागव ने प्रस्थान किया । श्रन्य सैन्यों की भाँति उनके सैन्य मे रथ, टहू श्रीर पदाति नहीं थे। छः सहस्र सुन्दर घोडे, छः सहस्र कसे हुए भागव योद्धा, छः सहस्र प्रचण्ड परश्च, छः सहस्र महाधनुष—ये सब एक प्रचण्ड श्वात्मा की प्ररेणा श्रीर भक्ति से श्रभेद्य चनकर, मानो किसी पर्वत पर से गर्जन श्रीर बिजली के साथ उतरकर श्राते हुए संसावात की भाँति श्रार्थावर्त पर उत्तर श्राए।

"भागैव श्रा रहे हैं !" भागते हुए स्त्री-बातको को हृदय के श्राश्वा-सन मिला ।

"भार्गव स्ना रहे हैं !'' पर्वतो स्नौर गुफास्रों मे छिपे हुए ऋषिगरा एक-दूसरे से मंगल-वचन कहने लगे।

"भागैव म्ना रहे हैं!" प्रत्येक थाने पर चर्चा चल पडी।

"भागंव आ रहे हैं !" त्रस्त, घायल और अत्याचार-प्रमन जन आशापूर्वक कहने लगे।

"भागंव श्रा रहे हैं !" तृत्सुग्राम में पड़ाव डाले हुए हैहय सेनापित ने सुना। "भागंव श्रा रहे हैं !" उडते हुए घोड़े पर हैहय सैनिक सह-स्नार्जन के पास संदेशा लेकर गया। "भागंव श्रा रहे हैं !" हैहय योद्धाश्रों में से प्रत्येक के मुख से वाणी फूट पड़ी श्रीर उनके हृदयों मे श्रातंक व्याप गया।

"भार्गव श्रा रहे हैं ?" सहस्रार्जु न गरज उठा—''सैन्य को रख-सज्जा में प्रस्तुत करो।"

''भागव श्रा रहे हैं!'' सिन्धु नदी की श्रोर से श्राते हुए समाचार

मिले। "भार्गव श्रा रहे हैं!" पर्वतों पर से श्राता हुश्रा संवाद मिला। "भार्गव श्रा रहे हैं!" उत्तर की श्रोर पता लगाने के लिए भेजी गई दुकडी के नायक ने सदस्वार्जन के पास संवाद भेजा।

"भागेव श्रा रहे हैं।" तालजंघ ने रेखका से कहा श्रीर उसका हृदय हुई के ज्वार से उमडने लगा।

'राम त्रा रहा है ।'' उसने महर्षि से कहा।

"मै जानता था," महर्षि ने मन्द स्वर मे श्रद्धा प्रकट की।

पर भागीय कहाँ से आ रहे हैं और कितने सैन्य के साथ आ रहे हैं, इसका उत्तर किसी के पास नहीं था। चारो और से केवल यही शब्द सुनाई पड रहे थे कि भागीय आ रहे हैं। माड़ो मे से, नदी के भीतर से और महतो के मुख से केवल यही शब्द सुनाई पड रहे थे कि भागीय आ रहे हैं।

सहसार्ज न ने सैन्य को सज्जित करके प्रस्तुत किया। सभी दिशाओं में उसने खोज करवाई। पर समक्त में नहीं आ रहा था कि भागव कहाँ से आ रहे हैं। सामान्य सैनिकों को मानो कुछ ऐसा आभास होने लगा जैसे हवा भागव को उड़ाकर ला रही हो। श्रव तक सुनी हुई दंत-कथा उन हदयो पर छा गई। वे महाप्रतापी गुरुओं के उत्तराधिकारी, शापित हैहय जाति के काल, डडुनाथ अघोरी के सहचर और महादन्ती सिद्धेश्वरी की शक्ति के स्वामी, अकल्प्य प्रभावमृति उनकी और धँसे आ रहे थे। हैहय मैनिक नर्भदा के तीर से सरस्वती के तट तक जय-घोषणा करते हुए उनकी खोज में गये थे। पर अब वे स्वयम् आ रहे थे; और उनके नाम की प्रतिष्वनि चारो और गूँज रही थी।

दुकडियाँ पता लगाकर लौट श्राईं। ऐसा सुना गया था कि तीनों दिशाश्रों में से भागव श्रा रहे थे। सहस्रार्ज न ने श्रुगु के श्राश्रम के सम्मुख ही श्रपने सारे सैन्य को एकत्रित कर श्रपने शत्रु से युद्ध ठानने का निश्चय कर लिया था। महर्षि जमद्गिन श्रभी भी काइ से बंधे हुए थे। श्रभी भी, जब सनक श्रा जाती, सहस्रार्ज न जाकर उन्हें एक तीर मार श्राया करताथा। श्रम्या में श्रब श्रांस् बहाने की शक्ति नहीं रह गई थी। ताल-जंघ हाथ में खड्ग लेकर चैस ही पहरा दिया करता था।

"भागव श्रो रहे हैं!" इस सर्वन्यापी ध्वनि की प्रतिध्वनि सह-स्नातुन के हृदय में बज रही था। श्रपनी जागृति में वह उस भय को स्वीकार न करता, पर रात में उसे भयंकर सपने श्राया करते।

एक दिन सर्वेर वह महर्षि के पास गया।

''क्यों महर्षि ! श्रव भी शाप उतारना चाहते हो या नहीं ?'' पर श्रव उसके स्वर में खिरुती उड़ाने का भाव नहीं था।

महिष् नं वेदना पर नियंत्रण करने के लिए श्रोठ-पर-श्रोठ दाव लिये। बड़ो कठिनाई से उन्होंने श्रोंखें खोली, श्रीर स्थिर दृष्टि से स्रण-भर सहसार्जुन की श्रोर देखते रह गए। उन्होंने कोई उत्तर नही दिया।

इंहयराज ने चार तीर निकाले श्रीर एक-एक कर जमदिग्न को मार दिये। चार रुधिर के प्रवाह बह चले। महिष् के मुँह मे काग भर श्राए और बेदना का एक निःश्वाम निकल पडा।

"तुम्हारा बेटा श्रा रहा है," सहस्रार्जन ने ब्यंग के स्वर में कहा— "श्रव दोनों बाप-बेटे को यहाँ साथ ही बाँच दांगा।"

महर्षि की श्रांखों में तेज उभर श्राया। उन्होंने उपकृत भाव से श्रांखों ही-श्रांखों में देवो को श्रव्यं चढ़ाया, श्रीर उन्हें मुर्ज़ा श्रा गई।

सबसे पहले हिरत का सैन्य, सरस्वती के तीर पर त्रा पहुँचा। श्रीर सहस्नार्जं न उस पर टूट पड़ा। तृत्सुग्राम से हैहय सेनापित भी श्रपना सैन्य लेकर श्रा पहुँचा। दोनों के बीच हिरत जकड़ लिया गया। एक सहस्त्र मनुष्यों का संहार हुआ। सरस्वती मानो रक्त की ही होकर बहने लगी। हैहय सेना की विजय हुई।

हरित ने प्राया को दिए, पर सहस्राजुँन प्री-प्री व्यवस्था कर ही न पाया था कि भरतों का सैन्य भी था पहुँचा। सहस्राजुँन का सैन्य थका हुआ था, पर विजय के मद में चुर था। उन्मत्त होकर वह भरतों के साथ भिड़ गया। पहले हैहय दल ने यह मान लिया था कि भागेव हरित के मैन्य में होगे। फिर उन्होंने सोचा कि शायद वे भरतों के सैन्य में होगे। जिन्हें देखने की दर्प-भरी कामना सबके हृदयों में बसी हुई थी, वे भागेव इस मैन्य में भी उन्हें नहीं मिले। सूर्योंदय के समय से थुद्ध श्रारम्भ हो गया। बड़ी देर तक दोनों में से एक भी मैन्य टस-मं-मस न हुआ। पर हैहय सैन्य संख्या में बहुत बड़ा था। विजय के उत्साह में वे श्रागे बढ़ते ही श्रा रहे थे। विजय पर उनका जीवन श्रटका था, श्रतएव उनके उन्माद में रंच-मात्र भी श्रन्तर नहीं श्राया था।

चक्रवर्ती भरत ने तो भागव में ही युद्ध-विद्या सीखी थी। श्रत्यन्त धोरता, दृहता श्रीर कुशलतापुर्वक वे युद्ध का खेल खेल रहे थे।

भागीव के सचीट श्रीर स्वस्थ युद्ध-कीशत की शिक्षा पाये हुए भरत की यह परीचा की घनी थी।

### : ६ :

मध्याह्न तक दोनों में से कोई भी सैन्य टस-से-मस न हुआ। मध्याहिं के सूर्य का प्रखर प्रकाश चारों श्रोर ब्याप्त था। तब भी उम टीले पर से आने वाले मार्ग पर एक बिजली-सी चमक उठी। एक नहीं, अनेक भरत सैन्य घोषणा कर उठे—"गुरुदेव की जय!" प्रत्येक के मुख पर जामदानेय का नाम था।

मानो कोई उसका मुख पीछे से खींच रहा हो, ऐसे सहस्वार्ज न ने उस टीखे की श्रोर देखा।

टीले पर घोड़े सुक-सून रहे थे। असंख्य परशुक्रों के बन वहाँ खड़े थे। सबके बीच और सबसे आगे एक काला घोड़ा आ रहा था—श्रानि-ज्वालाओं के रवास-निःश्वास लेता-सा। उस पर वही शरीर—वही मुख, वही काली जटा और दादी, पर कुछ अधिक मरी हुई, वही परशु, पर कुछ अधिक बड़ा, वही शाँखें, उसे बींघती-सी, जलाती-सी!

मंमावात जिस प्रकार बन को विदीर्थ कर देता है. उसी प्रकार

उस सैन्य ने हैहय दंत को विदीर्थ कर दिया। उनको अमितहत वीर्य, दाक्या उक्कर से हैहय-समूद थरी उठा, मुंह मोद चला, और छिन्न-विच्छिन्न होकेर् भाग निकता। कुठारों के आधात से शिरच्छेद हुए और धड भूमि पर आ गिरे। घोड़ों ने मनुष्यों को कुचल दिया, रथो को उलट दिया, और यो भागेंवों के घोड़े एक-दूसरे से मुझे-गुथे-से गरजती। हुई बाद के समान वेग-भरे आगे बदते ही चले गए।

सहस्रों हैहय मारे गए, महस्रों कुचल दिये गए श्रीर सहस्रों नदी में कूदकर हुन गए। कई सहस्र भाग निकले—या तो पैरों से दौड़कर या फिर नदी नैरकर।

भरत शौर्ष से उन्मत्त हो उठे। वे भी तायडव-नृत्य करने लगे। हैहयों ने भी अपने वीरत्व को पराकाष्ठा पर पहुँचा दिया। सहस्रार्जुन ने अनुल पराक्रम दिखाया। उसने अपनी गदा से सहस्रों घोड़ों का संहार किया, महस्रों योद्धाओं के सिर फोड़ दिए। जहाँ जहाँ भी वह दिखाई इता, वहाँ मरे हुए वैरियों के अम्बार लग जाते।

सहन्तान न का थोड़ा-सा सैन्य पीछे हटता हुन्ना मृगु के न्नान्न में प्रवेश कर गया। भागेंव चौर भरत उसके पीछे पड़ गए। इस संहार-तायडव में सहन्नार्ज न चौर भागेंव एक-दूसरे को खोज रहे थे। निदान दोनों एक-दूसरे के सामने चाये। भागेंव ने परशु उठाया। न्नार्ज न न गदा उठाई। दो प्रचयड शस्त्र टकरा उठे। चिनगारियौँ वरसने लगीं। चार्ज की गदा की मूठ टूट गई न्नीर उसने उसे फेंक दिया। भागेंव का परशु गदा के संघर्ष से लक्ष्य चुक गया न्नीर उसने न न के घोडे की गरदन काट डाली।

्रक्रपुर्व गिरते हुए घोड़े पर से कूदा और गरज उठा। उसने श्रपना सक्ग निकासा और वह भागव पर टूट पड़ा।

पचास परशु उसे भारने के किए उद्यत हो पड़े। भागव ने हाथ ऊँचा करके आजा दी। सब पीछे हट गए।

सब योद्धा स्तब्ध हो गए। चक्रवर्ती सहस्राजु न श्रीर भगवान् जाम-

दरनेय का संघर्ष श्रस्खिलत वेग से, भयंकर परिणाम की श्रार बटता आ रहा था। उनके शस्त्र श्रधर में थमें रह गए।

भागीव श्रपने स्थान पर ही खड़े रहे, श्रीर परशुक दुर्शा श्रान जपर चढे श्रारहे श्रर्जुन के हाथ से खड़्ग को उड़ा निया। श्रर्जुन द्व्य शस्त्र-संवर्ष के वेग से पीछे हट गया।

भागीव स्वस्थ और शांत भाव से खड़े रहे। उनकी श्रीषे उन्मत्त श्रजु<sup>6</sup>न को खलकार रही थीं।

श्रजुंन की श्रॉको से मानो शोशित की धाराएं कृष्ट रहा था। हं प की पराकाष्ट्रा को श्रजुभव कर उसका मुख विज्ञित, विकृत श्रोर भयंकर हो उठा। हाथों की उंगलियों को मोइता हुश्रा वह भाग्य की श्रोर दूट पढ़ा श्रोर उक्कतकर उनके गले को धर दवाना चाहा कि बीच में टी वह श्राटक गया, श्रीर उत्तटे पैरो पीछे खिसक गया।

उसकी रक्ताक्त श्राँखों ने देखा कि भगवान् जामदरनेय विश्व हो , उठे हैं। उनका मस्तक गगन का स्पर्श कर रहा है। उनका परश् मध्याह्न के प्रखर सूर्य के समान तप रहा है। उनकी श्राँखों से श्राम्न की सरिताएं बहु रही हैं।

पहले कब देखा था यह स्वरूप ? याद श्रा रहा था-पर कहाँ ? मृगा जब मरी थी, तब।

क्या इस गगन-चुम्बी परशु से वह उसका शिरच्छेद करेगा।

मंद मुस्कान के साथ भागव ने परशु फेंक दिया घोर एक पग आगे बढ़ें आये। उस इधिक भय पर सहस्राज्य ने नियंत्रण किया और उक्क तर वह भागव पर टूट पड़ा। भागव ने पोक्षे हटकर, उस संघर्ष के बल को मेल लिया, और उसे पकड़ने के लिए हांथ सद्भूए। अर्जु न हाथ से इटकंकर निकल गया। पीछे हटकर वह फिर मपटा। साम अससे भिड़ पड़ें और जूमने लगे।

दोनों ही प्रचंग ई थे। ऋजुंन ऋधिक भारी था, तो भागंव ऋधिक स्वस्थ थे। दोनों एक दूसरे की बाहुओं में जकद गए। ऋजुंन ने ऋपना